

श्रो

भगवत्याणिनिमुनिप्रणीतः

# अष्टाध्यायीसूत्रपाठः

वार्तिक-गणपाठ-धातुपाठ-लिङ्गानुशासन-विमर्श-सूत्रसूचीसहित:

डॉ॰ रमाशङ्कर मिश्र



# भगवत्पाणिनिमुनिप्रणीतः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः

वार्तिक-गणपाठ-धातुपाठ-लिङ्गानुशासन-विमर्श-सूत्रसूचीसहितः

## सङ्कलयिता सम्पादकश्च-डॉ० रमाशङ्कर मिश्रः

आचार्य (नव्यव्याकरण, साहित्य, वेदान्त) एम.ए. (संस्कृत) विद्यावारिधि (पी-एच.डी.), वाचस्पति (डी.लिट्.) श्रीहरदेवदास नथमल वैरोलिया आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, टेढ़ोनीम, वाराणसी।

# मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना

: 8990

BUILDIE

-SIPTOR-BUTTE

#### © मोतीलाल बनारसीदास

बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ ८, महालक्ष्मी चैम्बर, वार्डेन रोड, मुम्बई ४०० ०२६ १२०, रायपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, चेन्नई ६०० ००४ सनाज प्लाजा, सुभाष नगर, पुणे ४११ ००२ १६ सेन्ट मार्क्स रोड, बंगलौर ५६० ००१ ८ केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता ७०० ०१७ अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ चौक, वाराणसी २२१ ००१

मूल्यः रु० ८५

श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्ली-११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्र प्रकाश जैन, श्री।जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५, नारायणा फेज-१, नई दिल्ली-११० ०२८ द्वारा मुद्धित

## प्रास्ताविकम्

## परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परौ ि। वार्वा के किन्सिकः प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती स्तुमः।

विदन्त्येवेदं निखिलशास्त्रपारावारपारदृश्वानो महात्मानो विद्वांसो यद् वेदार्थप्रतिपादकेषु सुप्रथितेषु षट्सु वेदाङ्गेषु व्याकरणमेव प्राधान्यं भजते। तद्यथा—

> छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।।

> > (पाणिनीय शिक्षा ४१-४२)

प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवतीति धिया महर्षि-पाणिनिप्रणीत-स्याष्टाध्यायीसूत्रपाठस्य सङ्कलने सम्पादने चास्माकं प्रवृत्तिर्जाता।

महोंः पाणिनेः सूत्राणि अष्टभिरध्यायैर्गुम्फितत्वाद् 'अष्टाध्यायी' नाम्ना व्यपदिश्यन्ते। अस्यामष्टाध्याय्यां लौकिकवैदिकोभयविधशब्दप्रक्रियाविलासो राजते। अत्र प्रत्यध्यायं चत्वारः पादाः अनुस्यूताः सन्ति। प्रथमेऽध्याये संज्ञानां परिभाषाणां च वर्णनं चकास्ति। विभक्त्यर्थाः समासाश्च द्वितीयेऽध्याये समुपनिबद्धाः सन्ति। तृतीयेऽध्याये धातुभ्यो विहिताः प्रत्ययाः संशोभन्ते। तद्धितप्रत्ययाः तुर्यपञ्चमाध्याययोः समुपवर्णिताः विद्यन्ते। प्रकृति-सम्बन्धिकार्यव्याजेन तिङ्सन्धिस्वरादीनां निरूपणं षष्ठेऽध्याये समवलोक्यते। अङ्गधिकारस्थो विषयः सप्तमेऽध्याये संदृश्यते। प्रत्ययसम्बन्धीन्यशेषाणि कार्याण्यपि तत्रैव निरूपितानि। द्वित्वसम्बन्धि-विधानान्यष्टमाध्यायस्य प्रथमे चरणे स्थानानि दधते। अष्टमाध्यायस्यावशिष्टेषु द्वितीय-तृतीय-चतुर्थपादेषु द्वित्वस्वरसन्धिषत्वणत्वविधायकानि सूत्राणि समावेशितानीति ज्ञेयम्।

पाणिनीयशास्त्रस्य प्राचीनोऽध्यायप्रकारस्तु सूत्रपाठक्रमानुसार्येवाऽऽसी-दित्यत्र नास्ति संशीतिः। सूत्रपाठक्रममनुसृत्य व्याकरणाध्ययनं भवतिस्म-इत्यस्मिन् विषये काशिकातः पाचीना वृत्तिग्रन्थास्तद्व्याख्यानग्रन्थाश्च प्रमाणत्वेन वर्तन्ते। वैक्रमाब्दस्यैकादशशताब्द्यां यथाप्रक्रियं पाणिनीयसूत्राणि सङ्कलय्य पठनपाठनक्रमस्यारम्भः समजिन। कालक्रमेण क्रमोऽयमुत्तरोत्तरं विस्तरं पूर्णताञ्च संग्राप्तः।

याथातथ्येन सूत्रार्थसम्पादने महाभाष्याद्याकरग्रन्थेषु पुरातनप्रक्रियाग्रन्थेषु च पाणिन्यष्टकस्य सूत्रपौर्वापर्यक्रमनुसृत्यैव सर्वत्र समानरूपेण पतञ्जलि-प्रभृतिभिर्निर्वाहः कृतोऽवलोक्यते। तथापि प्रक्रियाग्रन्थेषु कार्यकालपक्षाग्रहेण सूत्राणि विभिन्नप्रकरणेषु विकीर्णानि संदृश्यन्ते। एतावता विभिन्नप्रकरणेषु पठितानां सूत्राणां पारस्परिकं ज्ञानं महता क्लेशेन संजायते। अष्टाध्याय्यां सर्वाणि प्रकरणानि वैज्ञानिकेन विधिना सुसम्बद्धानि विद्यन्ते। तेन हेतुना तत्तत्प्रकरणस्य ज्ञानं सुतरामनायासेन यथाक्रमं भवति। अपरञ्चाष्टाध्याय्यां 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' 'असिद्धवदत्राभात्' 'पूर्वत्रासिद्धम्' इत्याद्यधिकार-सूत्राणां प्रकरणेषु सूत्रक्रमज्ञानमन्तरा न कोऽप्यन्यः पन्था वर्तते। तत्र सूत्राणां क्रमिकत्वस्य ज्ञानमवश्यमपेक्षते। यतः सूत्राणां पौर्वापर्यज्ञानमन्तरा 'पूर्वम्' 'परम्' 'आभात्' 'त्रिपादी' 'सपादसप्ताध्यायी' 'बाध्यबाधकभावश्च'इत्यादि ज्ञानं न कथमपि सम्भवितुमर्हति।

एतित्रखिलं चेतिस विभाव्य छात्राणां जिज्ञासूनाञ्च हितसंसाधनदृशा प्रस्तुतोऽयमुपक्रमः। अस्मिन् संस्करणे यथास्थानं वार्तिक-गणपाठ-धातुपाठ- लिङ्गानुशासनप्रभृतयश्चैते विषयाः समुपन्यस्ताः सन्ति। कस्य सूत्रस्य पदस्य वा अनुवृत्तिः कुत्रपर्यन्तं गच्छतीति शङ्कानिरसनिधया 'विमर्श' इति शीर्षकेण मातृभाषायां यत्नः कृतोऽस्ति। आशासे अनेन विधिना व्याकरणाध्येतारश्छात्राः स्वल्पेनैव प्रयासेन स्वाभीष्टं लप्स्यन्ते। पुस्तकस्यास्य प्रणयनावसरे सत्परामर्शदानार्थं श्रीजनार्दनपाण्डेयमहोदयानां पादपङ्कजेषु प्रणतितितं सम- प्यामि। पाण्डुलिपिनिर्माणप्रसङ्गे साहाय्यदानार्थं समुत्तीर्णसाहित्याचार्यपरीक्षं

श्रीचन्द्रशेखरिमश्रं शुभाशिषा संयुनज्मि। प्रकाशनदायित्वमङ्गीकरणार्थं 'मोतीलाल बनारसीदास' इतिसंस्थानस्य सञ्चालकेभ्यः शतशः साधुवादान् वितरामि।

पुनश्च ग्रन्थेऽस्मित्रशुद्धिनिरासाय सुतरामुद्योगे विहितेऽपि चेतश्चाञ्चल्या-दल्पप्रज्ञत्वात् प्रमादाधिक्याच्चाधुनाप्यशुद्धयोऽविशष्टा भवेयुरिति सम्भावयामः। आशास्महे करुणावरुणालया विद्वांसस्ताः संसूच्य-

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः।
 हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधित सज्जनाः।।

इति सूक्तेः सार्थकतामापादयन्तो मामनुम्रहीष्यन्तीति निवेद्य विरमामीतिशम्।

> विदुषां विधेयः – डॉ॰ रमाशङ्कर मिश्रः

गुरु पूर्णिमा २०५४ वि० सी०के० ६४/३६ ए, हीरापुरा, जालपादेवी रोड़, वाराणसी THE ROLL OF THE PROPERTY OF TH

्रिक्षा प्राप्तिक प्राप्तिक स्वतिक स

The second of th

And the second of the second o

# विषयसूची

| अष्टाध्यायी सूत्राणि | १ – १ ७६      |
|----------------------|---------------|
| प्रथमोऽध्यायः        | १-१६          |
| द्वितीयोऽध्यायः      | १७-३२         |
| तृतीयोऽध्यायः        | <b>३३</b> –५७ |
| चतुर्थोऽध्यायः       | 42-29         |
| पञ्चमोऽध्यायः        | ९०-११५        |
| षष्ठोऽध्यायः         | ११६-१४४       |
| सप्तमोऽध्यायः        | १४५–१६१       |
| अष्टमोऽध्यायः        | १६२–१७६       |
| <u>धातुपाठः</u>      | 800-503       |
| लिङ्गानुशासनम्       | 208-206       |
| सन्तानकमणी           | 309-363       |



# ।। श्रीरस्तु ।। ।। सवार्तिकगणाष्टाध्यायीसूत्रपाठः ।।

येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।।

येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः। तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः।।

वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम्। पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।।

## अइउण्। ऋलृक्। एओङ्। ऐऔच्। हयवरट्। लण्। अमङणनम्। झभञ्। घढधष्। जबगडदश्। खफछठथचटतव्। कपय्। शषसर्। हल्। इति प्रत्याहारसूत्राणि।।

## प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः

१. वृद्धिः रादैच् १०. नाज्झलौ ११. ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् २. अदेङ् गु<sup>२</sup>णः इको गुणवृद्धी³ १२. अदसो मात् ४. न<sup>४</sup> धातुलोप आर्धधातुके १३. शे १४. निपात<sup>७</sup> एकाजनाङ् ५. क्डिति च १५. ओत्ट ६. दीधीवेवीटाम् <mark>१६. संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे</mark>९ ७. हेलोऽनन्तराः संयोगः <mark>८. मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः</mark> १७. उञः 86. 30 <mark>९. तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्</mark> १९. ईदूतौ च सप्तम्यर्थे (वा०) ऋलुवर्णयोर्मिथः २०. दाधा घ्वदाप् सावण्यं वाच्यम्

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'वृद्धिः' पद की अनुवृत्ति १।१।३। में जाती है। २-इस सूत्र से 'गुणः' की अनुवृत्ति १।१।३। तक जाती है। ३-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति १।१।६। तक जाती है। ४-यहाँ से 'न' पद की अनुवृत्ति १।१।६।तक जाती है। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।१।१०। तक जाती है। ६-यहाँ से 'प्रगृह्यम्' पद की अनुवृत्ति १।१।१९ तक तथा 'ईदूदेत्' पद की अनुवृत्ति १।१।१२। तक जाती है। ७-यहाँ से 'निपात' पद की अनुवृत्ति १।१।१५। तक जाती है। ८-'ओत्' की अनुवृत्ति १।१।१६। तक जाती है। ९. यहाँ से 'शाकल्यस्य' 'इतौ' 'अनार्षे' की अनुवृत्ति १।१।१७। तक जायेगी।

२१. आद्यन्तवदेकस्मिन्

२२. तरप्तमपौ घः

२३. बहुगणवतुडति संख्याः

२४. ष्णान्ता षट्र

२५. डति च

२६. क्तकवतू निष्ठा

२७. सर्वादीनि सर्वनामानि

(ग.सू.) सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम। 'पूर्व'परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्' 'स्व³मज्ञाति-धनाख्यायाम्। 'अन्तरं बहियोंगोपसंव्या-नयोः³। त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम्।।इति सर्वादिः।।१।।

२८. विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ

२९. न<sup>४</sup> बहुव्रीहौ

३०. तृतीयासमासे<sup>५</sup>

३१. द्वन्द्वे<sup>६</sup> च

३२. विभाषा जसि<sup>७</sup>

३३. प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च

३४. पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्

३५. स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्

३६. अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयोः

(वा.) अपुरीति वक्तव्यम्

(वा.) विभाषाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम्

३७. स्वरादिनिपातमव्ययम्

(ग.सू.) स्वर् अन्तर् प्रातर् अन्तो-दात्ताः। पुनर् सनुतर् उच्चैस् नीचैस् शनैस् ऋधक् ऋते युगपत् आरात् (अन्तिकात्) पृथक्-आद्युदात्ताः। ह्नस् श्वस् दिवा रात्रौ सायम् चिरम् मनाक् ईषत् (शश्वत्) जोषम् तूष्णीम् बहिस् अधस् (अवस्) समया निकषा स्वयम् मृषा नक्तम् नञ् हेतौ (हे है) इद्धा अद्धा सामि-अन्तोदात्ताः।। 'वत्' बत सनत् सनात् तिरस्-आद्युदात्ताः। अन्तरा-अन्तो-दात्तः। (अन्तरेण) मक् ज्योक् योक् नक् कम् शम् सना सहसा श्रद्धा अलम् स्वधा वषट् विना नाना स्वस्ति अन्यत् अस्ति उपांशु क्षमा विहायसा दोषा मुधा दिष्ट्या वृथा मिथ्या। 'क्त्वातोसुन्कसुनः, कृन्मकार-संध्यक्षरान्तः, 'अव्ययीभावश्च'। पुरा मिथो मिथस् (प्रायस् मुहुस्) प्रबाहुकम् (प्रवाहिका) आर्यहलम् अभीक्ष्णम् साकम् सार्धम् सत्रम् समम् नमस् हिरुक्। तसिलादयस्तिद्धता एधाच्पर्यन्ताः, शस्तसी, कृत्वसुच्, सुच्, आस्थालौ, च्यर्थाश्च, (अथ) अम्, आम्, प्रताम् (प्रतान्) प्रशान्-आकृतिगणोऽयम्।

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'संख्या' पद की अनुवृत्ति १।१।२५। तक जाती है। २-'षट्' पद की अनुवृत्ति १।१।२५ तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'सर्वनामानि' पद की अनुवृत्ति १।१।३६। तक तथा 'सर्वादीनि' पद की अनुवृत्ति १।१।३२। तक जाती है। ४-'न' पद की अनुवृत्ति १।१।३२। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'समासे' पद की अनुवृत्ति १।१।३२। तक जाती है। ६-'द्वन्द्वे' पद की अनुवृत्ति १।१।३२ तक जायेगी। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।१।३६ तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'अव्ययम्' पद की अनुवृत्ति १।१।४१। तक जाती है।

तेनान्येऽपि। तथाहि माङ् श्रम् कामम् (प्रकामम्) भूयस् परम् साक्षात् साचि (सावि) सत्यम् मङ्क्षु संवत अवश्यम् सपदि प्रादुस् आविस् अनिशम् नित्यम् नित्यदा सदा अजस्रम् सन्ततम् उषा ओम् भूर् भुवर् झटिति तरसा सुष्ठु कु अञ्जसा अ मिथु (अमिथु) विथक् भाजक् अन्वक् चिराय चिरम् चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात् अस्तम् आनुषक् अनुषक् अनुषद् अम्नस् (अम्भस्) अम्भर (अम्भर्) स्थाने वरम् दुष्टु बलात् शु अर्वाक् शुदि वदि इत्यादि। तसिलादयः प्राक्पाशपः। शस्प्रभृतयः प्राक्समासान्तेभ्यः। मान्तः कृत्वोऽर्थः। तसिवती। नानाआविति-इति स्वरादिः।।२।। ३८. तद्धितश्चासर्वविभक्तिः

३९. कृन्मेजन्तः

४०. क्त्वातोसुन्कसुनः

४१. अव्ययीभावश्च

४२. शि सर्वनामस्थानम्<sup>१</sup>

४३. सुडनपुंसकस्य

४४. न वेति विभाषा

४५. इग्यणः संप्रसारणम्

४६. आद्यन्तौ टकितौ

४७. मिदचोऽन्त्यात्परः

(वा०) अन्त्यात्पूर्वो मस्जेरनुषङ्ग-संयोगादिलोपार्थम्

४८. एच इग्घ्रस्वादेशे

४९. षष्ठी स्थाने योगा

५०. स्थानेऽन्तरतमः

५१. उरण्रपरः

(वा०) लपर इति वक्तव्यम्।

५२. अलोऽन्त्यस्य<sup>३</sup>

५३. ङिच्च

५४. आदेः परस्य

५५. अनेकाल्शित्सर्वस्य

५६. स्थानिवदादेशो<sup>४</sup>ऽनि्वधौ

५७. अचः परस्मिन्पूर्वविधौ

५८. न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वर-सवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु (वा०) स्वरदीर्घयलोपेषु लोपा-जादेशो न स्थानिवत्।

(वा॰) क्विलुगुपधात्वचङ्पर-निर्हासकुत्वेषूपसंख्यानम्।

(वा॰)पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्। (वा॰) तस्य दोषः संयोगादि-लोपलत्वणत्वेषु ।

५९. द्विर्वचनेऽचि

६०. अदर्शनं ह लोपः

६१. प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः

६२. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् ।

(वा॰) वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय-

लक्षणम्।

६३.न लुमताऽङ्गस्य

#### विमर्श

१- इस सूत्र से 'सर्वनामस्थानम् ' पद की अनुवृत्ति १।१।४३ तक जायेगी । २- 'स्थाने' पद की अनुवृत्ति १।१।५१ तक तथा 'षष्ठी ' पद की अनुवृत्ति १।१।५५ तक जाती है । ३- यहां से 'अलः' की अनुवृत्ति १।१।५४ तक तथा 'अन्त्यस्य ' की अनुवृत्ति १।१।५३ तक जाती है । ४- यहां से 'स्थानिवदादेशः ' की अनुवृत्ति १।१।५१। तक जायेगी। ५. यहाँ से 'अचः' पद की अनुवृत्ति १।१।५१। तक तथा 'परस्मिन्' 'पूर्वविधी' इन दो पदों की अनुवृत्ति १।१।५८। तक जायेगी। ६- यहां से 'अदर्शनं ' पद की अनुवृत्ति १।१।६१ तक जाती है । इस सूत्र में 'न वेति विभाषा ' (१।१।४४) से मण्डूकप्लुतगित द्वारा 'इति' की अनुवृत्ति आती है । ७- इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति १।१।६३ तक जाती है ।

(वा०) उत्तरपदत्वे चापदादि-विधौ। ६४. अचोऽन्त्यादि टि ६५. अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा (वा०) नानर्थकेऽलोंऽन्त्यविधि-रनभ्यासविकारे। ६६. तस्मित्रिति । निर्दिष्टे पूर्वस्य ६७. तस्मादित्युत्तरस्य ६८. स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा (वा०) अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। ६९. अणुदित्सवर्णस्यः चाप्रत्ययः ७०. तपरस्तत्कालस्य ७१. आदिरन्त्येन सहेता ७२. येन विधिस्तदन्तस्य (वा०) यस्मिन्विधस्तदादाव-

ल्प्रहणे।

(वा०) समास्प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः।

(वा०) उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् । (वा०) सुसर्वार्धदिक्छब्देभ्योजनपदस्य। (वा०) ऋतोर्वृद्धिमद्वि<mark>धाववयवानाम्।</mark> (वा०) पदाङ्गाधिकारे <mark>तस्य च तदुत्तर-</mark> पदस्य च। (वा०) तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्याते। (वा०) अनिनस्मत्प्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति। (वा०) प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः। ७३. वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वद्धम् (वा०) वा नामधेयस्य। ७४. त्यदादीनि च ७५. एङ् प्राचां देशे (वा०) शैषिकेष्विति वक्तव्यम्।

(वृद्धिराद्यन्तवदव्ययीभावः प्रत्य-यस्य-

इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

+>8-0000-8(-

लुक्पञ्चदश)

#### विमर्श

१-इस सूत्र में भी 'इति' शब्द अर्थनिर्देश के लिए है। इस सूत्र से 'निर्दिष्टे' पद की अनुवृत्ति १।१।६७ तक जाती है। २-यहां से 'स्वं रूपं' पद की अनुवृत्ति १।१।७२ तक जायेगी। ३-यहां से 'सवर्णस्य' पद की अनुवृत्ति १।१।७० तक जाती है। ४-यहां से 'वृद्धम्' पद की अनुवृत्ति १।१।७५। तक तथा 'यस्याचामादिः' की अनुवृत्ति १।१।७५। से ही जाती है।

## द्वितीयः पादः

गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्<sup>१</sup>।
 (वा०) व्यचेः कुटादित्वमनिस।

२. विज इट्र

३. विभाषोर्णोः ४. सार्वधातुकमपित्

५. असंयोगाल्लिट्कित्<sup>४</sup>

(वा०) ऋदुपधेभ्यो लिटः कित्त्वं गुणात्पूर्वविप्रतिषेघेन।

६. इन्धिभवतिभ्यां च

(वा॰) श्रन्धिग्रन्धिद्भिस्वञ्जीनां लिटः कित्त्वं वा।

<mark>७. मृडमृदगुधकुषिक्लिशवदवसः क्त्वा<sup>५</sup></mark>

८. रुद्विदमुषग्रहिस्विपप्रच्छः संश्च

**९. इको झल्**७

१०. हलन्ताच्च

११. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु<sup>९</sup>

१२.उश्च

१३.वा गमः

१४. हनः सिच् १०

१५. यमार गन्धने

१६. विभाषोपयमने

१७. स्थाघ्वोरिच्च १८. न क्त्वा सेट्<sup>१२</sup>

१९.निष्ठा<sup>१३</sup> शीङ्स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः

२०. मृषस्तितिक्षायाम्

२१.उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्

२२. पूङः क्त्वा १४ च

२३. नोपधात्थफान्ताद्वा १५

२४. वञ्चि-लुङ्गृतश्च

२५. तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य

२६. रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च

२७. ऊकालोऽज्झस्वदीर्घप्लुतः १६

२८. अचश्च

२९. उच्चैरुदातः

#### विमर्श

१-इस सूत्र में गाङ् से इङ् धातु का आदेश 'गाङ्' गृहीत किया गया है । कुटादिगण भी 'कुट कौटिल्ये' इस तुदादि गण के धातु से प्रारम्भ कर 'कूङ् शब्दे' तक जानना चाहिए। यहां से 'ङित्' की अनुवृत्ति १।२।४ तक जाती है। अनुवृत्ति१।२।३तक जाती है । ३-इस सूत्र से 'अपित्' की अनुवृत्ति १।२।५ तक जायेगी । ४-इस सूत्र से 'लिट्' की अनुवृत्ति १।२।६ तक तथा 'कित्' की अनुवृत्ति १।२।२६ तक जाती है । ५-इस सूत्र से 'क्त्वा' की अनुवृत्ति १।२।८ तक जार्येगी। ६-यहां से 'सन्' की अनुवृत्ति १।२।१० तक जाती है । ७-इस सूत्र से 'इकः' की अनुवृत्ति १।२।११ तक तथा 'झल्' की अनुवृत्ति १।२।१३ तक जाती है । ८-इस सूत्र से 'हलन्तात्' की अनुवृत्ति १।२।११ तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'लिङ्सिची' की अनुवृत्ति १।२।१३ तक तथा 'आत्मनेपदेषु' की १।२।१७ तक जाती है । १०-'सिच्' की अनुवृत्ति १।२।१७ तक जायेगी। ११- 'यमः' की अनुवृत्ति १।२।१६ तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'न' 'सेट्' की अनुवृत्ति १।२।२६ तक जाती है। १३- 'निष्ठा' की अनुवृत्ति १।२।२२तक जाती है । १४-'क्त्वा' की अनुवृत्ति १।२।२६ तक जाती है। १५-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति १।२।२६ तक जाती है। १६- इस सूत्र से 'हस्वदीर्घप्लुतः' की अनुवृत्ति १।२।२८ तक तथा 'अच्' की १।२।३१ <sup>°</sup>तक जाती है।

३०. नीचैरनुदात्तः

३१. समाहारः स्वरितः

३२. तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्

३३. एकश्रुति १ दूरात्संबुद्धौ

३४. यज्ञकर्मण्य रजपन्यूङ्कसामसु

३५. उच्चैस्तरां वा वषट्कारः

३६. विभाषा छन्दसि

३७.न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः

३८. देवब्रह्मणोरनुदात्तः

३९. स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्४

४०. उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः

४१. अपृक्त एकाल्प्रत्ययः

४.२. तत्पुरुषः समानाधिकरणकर्म-धारयः

४३. प्रथमानिर्दिष्टं समास उपस-र्जनम्<sup>६</sup>

४४. एकविभक्ति चापूर्वनिपाते (वा०) एक विभक्तावषष्ठ्यन्त-वचनम्

४५. अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्राति-पदिकम्<sup>७</sup> (वा॰) निपातस्यानर्थकस्य प्राति-पदिकसंज्ञा वक्तव्या।

४६. कृत्तद्धितसमासाश्च

४७. हस्वो नपुसंके प्रातिपदिकस्य<sup>८</sup>

४८. गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य<sup>९</sup>

(वा०) ईयसो बहुव्रीहेर्नेति वाच्यम्।

४९. लुक्तद्धितलुकि<sup>१०</sup>

५०. इद् गोण्याः

५१. लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने ११

(वा॰) समास उत्तरपदस्य बहु-वचनस्य लुपः।

५२. विशेषणानां चाजातेः

(वा०) हरीतक्यादिषु व्यक्तिः।

(वा॰) खलतिकादिषु <mark>वचनम्।</mark>

(वा०) मनुष्यलुपि प्रतिषेधः।

५३. तदशिष्यं १२ संज्ञाप्रमाणत्वात्

५४. लुब्योगाप्रख्यानात्

५५. योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं

स्यात्

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'एकश्रुति' की अनुवृत्ति १।२।३९ तक जायेगी। २-यहां से 'यज्ञकर्मणि' की अनुवृत्ति १।२।३५ तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'स्विरितस्य' की अनुवृत्ति १।२।३८ तक जाती है। ४-'अनुदात्तानाम्' की अनुवृत्ति १।२।४० तक जाती है। ५-'सन्नतर' यह अनुदात्ततर की संज्ञा है। ६-यहां 'समास' इस पद से "समास विधान करने वाला सूत्र' यह अर्थ ग्रहण करना है। "समास उपसर्जनम्" की अनुवृत्ति १।२।४४ तक जाती है। ७-'प्रातिपदिकम्' की अनुवृत्ति १।२।४६ तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'हस्वः' 'प्रातिपदिकस्य' की अनुवृत्ति १।२।४८ तक जाती है। ९-इस सूत्र में 'स्त्री' शब्द से "स्त्रियाम्" (४।१।३) के अधिकार में कहे गये टाप्, डाप्, चाप्, डीप्, डीप्, डीन्, स्त्री प्रत्यय लिये गये हैं, न कि 'स्त्री' शब्द ग्रहण किया गया है। यहां से 'स्त्री' तथा 'उपसर्जनस्य' की अनुवृत्ति १।२।४९ तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'तिद्धतलुिक' की अनवृत्ति १।२।५० तक जाती है। ११-इस 'अशेष' सूत्र की अनुवृत्ति १।२।५२ तक जाती है। १२-यहां से 'अशिष्यम्' की अनुवृत्ति १।२।५७ तक जाती है।

५६. प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्य-प्रमाणत्वात्।

५७. कालोपसर्जने च तुल्यम्

५८. जात्याख्यायामेकस्मिन्वहुवचन-मन्यतरस्याम्<sup>१</sup> (वा०) संख्याप्रयोगे प्रतिषेधः।

<mark>५९.</mark> अस्मदो द्वयोश्च<sup>र</sup>

(वा०) सविशेषणस्य प्रतिषेधः।

६०. फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे?

६१. छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्<sup>४</sup>

६२. विशाखयोश्च

६३. तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहु-वचनस्य द्विवचनं नित्यम्

६४. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ

(वा०) विरूपाणामपि समानार्थ-कानामेकशेषो वक्तव्यः।

<mark>६५. वृ</mark>द्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः<sup>६</sup> ६६. स्री पुंवच्च

६७. पुमान्स्रिया

६८. भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम्

६९. नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चा-स्यान्यतरस्याम्<sup>७</sup>

७०. पिता मात्रा

७.१. श्रशुरः श्रश्र्वा

७२.त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्

(वा॰) त्यदादितः शेषे पुंनपुंस-कतो लिङ्गवचनानि।

(वा०) अद्बन्द्वतत्पुरुषविशोषणा-नाम्।

७३. ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री (वा०) अनेकशफेष्वितवक्तव्यम्।

(गाङ्कुटाद्युदुपधादपृक्तश्छन्दसि पुन-

र्वस्वोस्त्रयोदश)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

->8-000<del>0</del>8(

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'एकस्मिन्' की अनुवृत्ति १।२।५९ तक तथा 'बहुवचनम्' की अनुवृत्ति १।२।६० तक, एवं 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति १।२।६२ तक जाती है। २-यहां से द्वयोः की अनुवृत्ति १।२।६१ तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'नक्षत्रे' की अनुवृत्ति १।२।६२ तक जाती है। ४-यहां से 'छन्दिस' 'एकवचनम्' की अनुवृत्ति १।२।६२ तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'एकशेषः' की अनुवृत्ति १।२।७३ तक जाती है। ६-यहां से 'वृद्धो यूना' की अनुवृत्ति १।२।६६ तक तथा 'तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः की अनुवृत्ति १।२।६९ तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति १।२।७१ तक जाती है।

# तृतीयः पादः

१. भूवादयो धातवः

२. उपदेशेऽजनुनासिक इत्१

३. हलन्त्यम्

४. न विभक्तौ तुस्माः

५. आदि र्विटुडवः

६. षः प्रत्ययस्यः

७. चुटू

(वा०) इर इत्संज्ञा वक्तव्या।

८. लशक्वतद्धिते

९. तस्य लोपः

१०. यथासंख्यमनुदेशः समानाम्

११. स्वरितेनाधिकारः

१२. अनुदात्तङित आत्मनेपदम्

१३. भावकर्मणोः 4

१४. कर्तरि कर्मव्यतिहारे६

१५. न ७ गतिहिंसार्थेभ्यः

(वा०) हसादीनामुपसंख्यानम्।

(वा०) हरतेरप्रतिषेधः।

१६. इतरेतरान्योऽन्योपपदाच्च

(वा०) परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्।

१६. नेर्विशः

१८. परिव्यवेभ्यः क्रियः

१९. विपराभ्यां जेः

२०. आङो<sup>८</sup> दोऽनास्यविहरणे

(वा०) स्वाङ्गकर्मकाच्चेति

वक्तव्यम्।

२१. क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च

(वा०) समोऽकूजने।

(वा०) आगमेः क्षमायाम्।

(वा०) शिक्षेर्जिज्ञासायाम्।

(वा॰) किरतेर्हषजीविकाकुलाय-करणेषु।

(वा०) हरतेर्गतताच्छील्ये।

(वा०) आङि नुप्रच्छयोः

(वा०) आशिषि नाथः।

(वा०) शप उपालम्भने।

२२. समवप्रविभ्यः स्थः ९

(वा०) आङः प्रतिज्ञायाम्।

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'उपदेशे' तथा 'इत्' की अनुवृत्ति १।३।८। तक जाती है। २-यहां से 'आदिः' की अनुवृत्ति १।३।८। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'प्रत्ययस्य'-की अनुवृत्ति १।३।८। तक जाती है। ४-यहां से 'आत्मनेपदम्' का अधिकार १।३।७७ तक जाता है। ५-भाव तथा कर्म में चार बातें कर्तृवाच्य से विशेष होती हैं। (क) आत्मनेपद जो इसी (१।३।१३) सूत्र से होता है। (ख) यक् सार्वधातुके यक् (३।१।६७) से होता है। (ग) चिण्-चिण् भावकर्मणोः (३।१।६६) से होता है। (घ) चिण्वद्धाव-स्य सिच् - - चिण्वदिद् च (६।४।६२) से होता है। ६-यहां से कर्मव्यतिहारे की अनुवृत्ति १।३।१६ तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति १।३।१६ तक जाती है। ८-यहां से 'आङः' की अनुवृत्ति १।३।२१ तक जाती है। ९-इससूत्र से 'स्थः' की अनुवृत्ति १।३।२६ तक जाती है।

२३. प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च

२४. उदोऽनूर्घ्वकर्मणि

(वा०) ईहायामिति वक्तव्यम्।

२५. उपान्मन्त्रकरणे

(वा०) उपाद्देवपूजासंगतिकरण-मित्रकरणपथिष्विति वक्तव्यम्।

(वा॰) वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्।

२६. अकर्मकाच्चर

२७. उद्विभ्यां तपः

(वा०) स्वाङ्गकर्मकाच्च।

२८. आङो यमहनः

(वा०) स्वाङ्गकर्मकाच्च।

२९. समो गम्यृच्छिभ्याम्

(वा॰) विदिप्रच्छिस्वरतीनामुप-संख्यानम्।

(वा०) अर्तिश्रुदृशिभ्यश्च।

(वा०) उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वा वचनम्।

३०. निसमुपविभ्यो हः?

३१. स्पर्धायामाढः

३२.गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्य-प्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः ३३. अधेः प्रसहने

३४. वेः ४ शब्दकर्मणः

३५. अकर्मकाच्च

३६. संमाननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञान-भृतिविगणनव्ययेषु नियः५

३७. कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि

३८. वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः६

३९. उपपराभ्याम्

४०. आङ् उद्गमने

(वा०) ज्योतिरुद्गमन इति वक्तव्यम्।

४१. वेः पादविहरणे

४२. प्रोपाभ्यां समधीभ्याम्

४३. अनुपसर्गाद्वा

४४. अपह्रवे ज्ञः ७

४५. अकर्मकाच्च

४६. संप्रतिभ्यामनाध्याने

४७.भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युप-मन्त्रणेषु वदः<sup>८</sup>

४८. व्यक्तवांचां समुच्चारणे<sup>९</sup>

४९. अनोरकर्मकात्

५०. विभाषा विप्रलापे

५१. अवाद् ग्रः<sup>१</sup>°

५२. समः प्रतिज्ञाने

५३. उदश्चरः ११ सकर्मकात्

#### विमर्श

१-यहां से 'अकर्मकात्' की अनुवृत्ति १।३।२९ तक जाती है। २-इस सूत्र से 'ह्नः' की अनुवृत्ति १।३।३१ तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'कृञः' की अनुवृत्ति १।३।३५ तक जाती है। ४-यहां से 'वेः' की अनुवृत्ति १।३।३५ तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'नियः' की अनुवृत्ति १।३।३७ तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'क्रमः' की अनुवृत्ति १।३।४३ तक जायेगी तथा 'वृत्तिसर्गतायनेषु' की अनुवृत्ति १।३।३९ तक जायेगी। ७-इससूत्र से 'ज्ञः' की अनुवृत्ति १।३।४६ तक जायेगी। ८-यहां से 'वदः' की अनुवृत्ति १।३।५० तक जायेगी। ९-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति १।३।५० तक जाती है। १०-यहां से 'ग्रः' की अनुवृत्ति १।३।५२ तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'चरः' पद की अनुवृत्ति १।३।५४ तक जाती है।

५४. समस्तृतीयायुक्तात्<sup>१</sup>

५५. दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे

(वा०) अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया भवतीति वक्तव्यम्।

५६. उपाद्यमः स्वकरणे

५७. ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः र

५८. ना<sup>३</sup> नोर्ज्ञः

५९. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः

६०. शदेः शितः

६१. म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च

६२. पूर्ववत्सनः

६३. आम्प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य

६४. प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु

(वा०) स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम्।

६५. समः क्ष्णुवः

६६. भूजोऽनवने

६७. णें पणौ यत्कर्म णौ चेत्स कर्ता-ऽनाध्याने

६८. भीस्म्योर्हेतुभये

६९. गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने

७०. लियः संमाननशालीनीकरणयोश्च

७१. मिथ्योपपदात्कृञोऽभ्यासे

७२. स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले<sup>७</sup>

७३. अपाद्वदः

७४. णिचश्च

७५. समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे

७६. अनुपसर्गाज्जः

७७. विभाषोपपदेन प्रतीयमाने

७८. शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्

७९. अनुपराभ्यां कृञः

८०. अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः

८१. प्राद्वहः

८२. परेर्मुषः

८३. व्याङ्परिभ्यो रमः<sup>९</sup>

८४. उपाच्च

८५. विभाषाऽकर्मकात्

८६. बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुसुभ्यो णेः १०

८७. निगरणचलनार्थेभ्यश्च (वा०) अदेः प्रतिषेधः।

८८. अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्

८९. न पादम्याङ्यमाङ्यस-परिमुहरुचिनृतिवदवसः

(वा०) पादिषु धेट उपसंख्यानम्।

९०. वा<sup>११</sup> क्यषः

९१. द्युद्ध्यो लुङि

९२. वृद्ध्यः स्यसनोः १२

९३. लुटि च क्लृपः

(भूवादयः क्रीडोऽनुवेः पादम्रियतेः

प्राद्वेहस्रयोदश।)

इतिपाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।

#### विमर्श

१-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।३।५५। तक जायेगी। २-यहाँ से 'सनः' की अनुवृत्ति १।३।५९। तक जॉर्येगी। ३-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति १।३।५९। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'शितः' की अनुवृत्ति १।३।६१। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'णेः' की अनुवृत्ति १।३।७१। तक जाती है। ६-यहाँ से 'प्रलम्भने' की अनुवृत्ति १।३।७०। तक जाती है। ७-यहाँ से 'कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' की अनुवृत्ति १।३।७७। तक जायेगी। ८-इस् सूत्र से 'परस्मैपदम्' की अनुवृत्ति पाद के अन्त १।३।९३। तक जाती है। ९-यहाँ से 'रमः' की अनुवृत्ति १।३।८५। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'णेः' की अनुवृत्ति १।३।८९। तक जाती है। ११-यहाँ से 'वा' की अनुवृत्ति १।३।९३। तक जाती है। १२-यहाँ से 'स्यसनोः' की अनुवृत्ति १।३।९३ तक जाती है।

# चतुर्थः पादः

१. आकडारादेका संज्ञाः

२. विप्रतिषेधे परं कार्यम्

यू स्त्र्याख्यौ नदी<sup>३</sup>
 (वा०) प्रथमिलङ्गग्रहणं च

<mark>४. नेयङ</mark>ुवङ्स्थानावस्त्री<sup>३</sup>

५. वा<sup>४</sup>ऽऽमि

६. ङिति हस्वश्च

७. शेषो ध्यसिख

८. पितिः समास एव

९. षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा

१०. हस्वं लघु

११. संयोगे गुरु

१२. दीर्घं च

१३. यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि-प्रत्ययेऽङ्गम्

<mark>१४. सुप्</mark>तिङन्तं पदम्<sup>१०</sup>

५. नः क्ये

१६. सिति च

१७. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ११

१८. यचि भम् १२

(वा०) नभोऽङ्गिरोमनुषां वत्युप-संख्यानम्।

(वा०) वृषण् वस्वश्वयोः।

१९. तसौ मत्वर्थे

२०. अयस्मयादीनि छन्दिस

(वा०) उभयसंज्ञान्यपीती वक्तव्यम्

२१. बहुषु बहुवचनम्

२२. द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने

२३. कारके १३

२४. ध्रुवमपायेऽपादानम् १४

(वा॰) जुगुप्साविरामप्रमा-दार्थानामुपसंख्यानम्

२५. भीत्रार्थानां भयहेतुः

२६. पराजेरसोढः

२७. वारणानार्थानामीप्सितः

२८. अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति

२९. आख्यातोपयोगे

३०. जनिकर्तुः १५ प्रकृतिः

३१. भुवःप्रभवः

#### विमर्श

१- 'कडाराः कर्मधारये' इस सूत्र के पहले इसका अधिकार जानना चाहिए। २-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति १।४।६। तक जायेगी। ३-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति भी १।४।६। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति १।४।६। तक जाती है। ५-यहां से 'हस्वः' की अनुवृत्ति १।४।७। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'धि' की अनुवृत्ति १।४।९। तक जाती है। ७-यहां से 'पितः' की अनुवृत्ति १।४।९। तक जायेगी। ८-यहां से 'हस्वः' की अनुवृत्ति १।४।११। तक जाती है। ९-यहां से 'गुरु' की अनुवृत्ति १।४।१२। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'पदम्' की अनुवृत्ति १।४।१७। तक जायेगी। ११-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।४।१८। तक जाती है। १२-यहां से 'भम्' की अनुवृत्ति १।४।२० तक जाती है। १३-इस सूत्र का अधिकार १।४।५५।तक जाता है। १४-इससूत्र से 'अपादानम्' की अनुवृत्ति १।४।३१। तक जायेगी। १५-यहां से 'कर्तुः ' की अनुवृत्ति १।४।३१। तक जाती है।

३२.कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्<sup>१</sup> (वा०) क्रियया यमभिप्रैति स संप्रदानम्

(वा॰) कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदा-नस्य च कर्मसंज्ञा वक्तव्या।

३३. रुच्यर्थानां प्रीयमाणः

३४.श्लाघ-हुङ्-स्था-शपां ज्ञीप्स्य-मानः

३५. धारेरुत्तमर्णः

३६. स्पृहेरीप्सितः

३७. क्रुधदुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः<sup>२</sup>

३८. क्रुधदुहोरुपसृष्टयोः कर्म

३९. राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः

४०. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ताः

४१. अनुप्रतिगृणश्च

४२. साधकतमं करणम्<sup>४</sup>

४३. दिवः कर्म च

४४. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्

४.५. आधारो ५ ऽधिकरणम्

४६. अधिशोङ्स्थासां कर्म<sup>६</sup>

४७. अभिनिविशश्च

४८. उपान्वध्याङ्-वसः

(वा०) वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः।

४९. कर्तुरीप्सिततमं कर्मं

५०. तथायुक्तं चानीप्सितम्

५१. अकथितं च

(वा॰) अकर्मकधातुभियोंगे दे<mark>शः</mark> कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्।

५२. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थश<mark>ब्द-</mark> कर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ<sup>८</sup>

(वा०) जल्पतिप्रभृतीनामुपसं<mark>ख्यानम्।</mark>

(वा०) दृशेश्च।

(वा०) अदिखाद्योर्न

(वा०) नीवह्योर्न

(वा०) नियन्तृकर्तृकस्य वहेरनिषे<mark>धः</mark>

(वा०) भक्षेरहिंसार्थस्य न।

(वा०) शब्दायतेर्न।

५३. हक्रोरन्यतरस्याम्

(वा०) अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्।

५४. स्वतन्त्रः कर्ता<sup>९</sup>

५५. तत्प्रयोजको हेतुश्च

५६. प्राग्रीश्वरान्निपाताः १०

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'संप्रदानम्' की अनवृत्ति १।४।४१ तक जाती है। २-यहां से 'यं प्रति कोपः' की अनुवृत्ति १।४।३८। तक जायेगी। ३-यहां से 'पूर्वस्य कर्ता' की अनुवृत्ति १।४।४१। तकजाती है। ४-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।४।४४।तक जाती है। ५-यहाँ से 'आधारः' की अनुवृत्ति १।४।४८। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'कर्म' पद की अनुवृत्ति १।४।४८। तक जायेगी। ७-यहां से 'कर्म ' की अनुवृत्ति १।४।५३। तक जातीहै। ८-इस सूत्र से 'अणि कर्ता स णौ ' की अनुवृत्ति १।४।५३ तक जायेगी। ९-यहां से ' कर्ता ' की अनूवृत्ति १।४।५५तक जाती है। १०-यहां से 'निपाताः' का अधिकार ' विभाषा कृत्रि' (१।४।९८।) तक जाता है।

५७. चादयोऽसत्वे१

 च वा ह (अह) एव एवम् नूनम् शश्वत् युपत् (युगपत्) (भूयस्) सूपत् कूपत् कुवित् नेत् चेत् चण् किच्चत् यत्र तत्र नह हन्त माकिम् (माकीम्) माकिर् नकिम् (नकीम्) निकर् (आकिम्) माङ् नञ् तावत् यावत् त्वा त्वे त्वै (द्वैरै)रे श्रीषट् वौषट् वषट् स्वाहा स्वधा ओम् तथा (तथाहि) खलु किल अथ सु (सुष्ठु) स्म अ इ उ ऋ ऌ ए ऐ ओ औ आदह उञ् उकञ् वेलायाम् मात्रायाम् यथा यत् तत् किम् पुरा वधा (वध्वा) धिक् हाहा हे है (हहे) पाट् प्याट् आहो उताहो हो अहो नो (नौ) अथो ननु मन्ये मिथ्या असि ब्र्हितु नु इति इव वत् वात् वन वत (सम् वशम् शिकम् दिकम्) सनुकम् छंवट् (छंवट) शङ्के शुकम् खम् सनात् सनतर् नहिकम् सत्यम् ऋतम् अद्ध इद्धा नोचेत् नचेत् नहि जातु कथम् कुतः कुत्र अव अनु हा हे (है) आहोस्वित् शम् कम् खम् दिष्ट्या पश् वट् सह (अनुषट्) आनुषक् अङ्ग फट् ताजक् (भाजक्) अये अरे बाट् (चाटु) कुम् खुम् घुम् अम् ईम् सीम् सिम् सि वै। 'उपसर्ग-विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाताः' आकृतिगणोऽयम्।। इति चादयः।।

५८. प्रादयः र

४.प्र परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि अति सु उद् अभि प्रति परि उप-इति प्रादयः।।

(वां०) मरुच्छब्दस्योपसंख्यानम्।

(वा०) श्रच्छब्दस्योपसंख्यानम्।

५९. उपसर्गाः क्रियायोगे ३

६०. गति श्र

(वा०) कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्।

(वा०) पुनश्च नसौ छन्दिस।

(वा०) दुरः षत्वणत्वयोरुपसर्गत्वप्रति-षेधो वक्तव्यः।

६ १. ऊर्यादिच्विडाचश्च

५. ऊरी उररी तन्थी ताली आताली वेताली धूली धूसी शकला संशकला ध्वंसकला भ्रंसकला गुल्गुधा सजूस फल फली विल्की आल्की आलोछी केवाली केवासी सेवासी (पर्याली) शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वश्मशा (मस्मसा) मसमसा औषट् (श्रोषट्) वौषट् वषट् स्वाहा स्वधा बन्धा प्रादुस् अत् आविस् ।।इत्यूर्यादंयः ।।

६२. अनुकरणं चानितिपरम्

६३. आदरानादरयोः सदसती

६४. भूषणेऽलम्

६५. अन्तरपरिग्रहे

(वा०) अन्तः शब्दस्याङ्किविधिणत्वेषूप-सर्गत्वं वाच्यम्।

६६. कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते

६७. पुरोऽव्ययम्

६८. अस्तं च

६९. अच्छ गत्यर्थकदेषु

७०. अदोऽनुपदेशे

#### विमर्श

१-यहां से 'असत्वे 'की अनुवृत्ति १।४।५८। तक जाती है। २-इस सूत्र की अनुवृत्ति १।४।६०। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'क्रिया—योगे' की अनुवृत्ति १।४।७९। तक जाती है। ४-यहां से 'गितः' की अनुवृत्ति १।४।७९। तक जाती है। ५-यहां से 'अव्ययम्' की अनुवृत्ति१।४।६९।तक जायेगी।

७१. तिरोऽन्तर्धीं<sup>१</sup> ७२. विभाषा कृञि<sup>२</sup>

७३. उपाजेऽन्वाजे

७४. साक्षात्प्रभृतीनि च

६. साक्षात् मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्था अमा अद्धा प्राजर्था प्राजरूहा बीजर्या बीजरूहा संसर्या अथें लवणम् उष्णम् शीतम् उदकम् आर्द्रम् अग्नौ वशे विकसने प्रसहने प्रतपने प्रादुस् नमस्—-आकृतिगणोऽयम्।। इति साक्षात्प्रभृतयः।।

(वा) च्यर्थ इति वक्तव्यम्।

७५. अनत्याधान ३ उरसिमनसी

७६. मध्ये पदे निवचने च

७७. नित्यं हस्ते पाणावुपयमने

७८. प्राध्वं बन्धने

७९. जीविकोपनिषदावौपम्ये

८०. ते प्राग्धातोः

८१~छन्दसि परेऽपि

८२. व्यवहिताश्च

८३. कर्मप्रवचनीयाः ७

८४. अनु<sup>८</sup>र्लक्षणे

८५. तृतीयार्थे

८६. हीने ९

८७. उपोऽधिके च

८८. अपपरी वर्जने

८९. आङ् मर्यादावचने

(वा॰) आङ्मर्यादाभिविध्योरिति-वक्तव्यम्।

९०. लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु<sup>१०</sup> प्रतपर्यनवः

९१. अभिरभागे

९२. प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः

९३. अधिपरी अनर्थकौ

९४. सुः पूजायाम् ११

९५. अतिरतिक्रमणे च

९६. अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्ग

गर्हासमुच्चयेषु

९७. अधि रे रीशृरे

९८. विभाषा कृञि

९९. लः<sup>१३</sup>परस्मैपदम्

#### विमर्श

१-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।४।७२। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'विभाषा' की अनुवृत्ति १।४।७६। तक तथा 'कृजि' की अनुवृत्ति १।४।७९। तक जायेगी। ३-यहां से 'अनत्याध्याने' की अनुवृत्ति १।४।७६। तक जाती है। ४-यहां से 'नित्यम्' की अनुवृत्ति १।४।७९। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'ते धातोः' की अनुवृत्ति १।४।८२। तक जायेगी। ६-यहां से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति १।४।८२। तक जायेगी। ७-इस सूत्र का अधिकार १।४।९८।तक जायेगा ८-यहां से 'अनुः' की अनुवृत्ति १।४।८६। तक जायेगी। १-यहां से 'हीने' की अनुवृत्ति १।४।८७। तक जायेगी। १०-यहां से 'लक्षणेत्थं' भूताख्यान-भाग-वीप्सासु' की अनुवृत्ति १।४।९२। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'पूजायाम्' की अनुवृत्ति १।४।९५। तक जायेगी। १२-यहां से 'अधिः' की अनुवृत्ति १।४।९८। तक जाती है। १३-इस सूत्र में 'लः' पद में आदेश की अपेक्षा से षष्ठी है, अतः 'लस्य' (३।४।७७) से लकारों के स्थान में जो तिप्तस्झि (३।४।७८)सूत्र से आदेश होते हैं , उनका ग्रहण किया गया है। 'लटः शतृशानचाव' (३।२।१२४) से लट् के स्थान में शतृ, शानच् होते हैं। अतः शतृ की यहां परस्मैपद संज्ञा हो गयी है। 'क्वसुष्ठ' ३।२।१०७। से लट् के स्थान में क्वसु आदेश हुआ है, अतः वह भी लादेश है। 'क्वसुष्ठ' ३।२।१०७। से लट् के स्थान में क्वसु आदेश हुआ है, अतः वह भी लादेश है।

१००. तङानावात्मनेपदम्१

<mark>१०१. तिङस्रीणि त्रीणि<sup>२</sup> प्रथम-</mark> मध्यमोत्तमाः

१०२. तान्येकवचनद्विवचनबहु-वचनान्येकशः<sup>३</sup>

१०३. सुपः४

१०४. विभक्तिश्च

<mark>१०५. युष्</mark>मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः<sup>५</sup> १०६.प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरु-त्तम एकवच्च

१०७. अस्मद्युत्तमः

१०८. शेषे प्रथमः

१०९. परः संनिकर्षः संहिता

११०. विरामोऽवसानम्

(आ कडाराद्बहुष्वनुप्रतिगृण ऊर्यादिच्छन्दिस तिङो दश।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

->8-063<del>0-8</del>(-

#### विमर्श

१-तङ् में 'त' से लेकर 'महिङ्' के ङकार पर्यन्त प्रत्याहार का ग्रहण है तथा आन से शानच्, कानच् का। यह पूर्व सूत्र का अपवाद है। २-इस सूत्र से 'तिङस्नीणि त्रीणि' पद की अनुवृत्ति १।४।१०४ तक जाती है। ३-यहां से 'एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः' की अनुवृत्ति १।४।१०३। तक जाती है। ४-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति १।४।१०४। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि' की अनुवृत्ति १।४।१०८। तक तथा 'युष्यदि मध्यपः' की १।४।१०६। तक जाती है।

# अथ द्वितीयोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

१. समर्थः पदविधिः

२. सुबा १मिन्त्रते पराङ्गवतस्वरे

(वा०) षष्ट्यामन्त्रितकारकवचनम्

(वा०) सुबन्तस्य पराङ्गवद्धावे समानाधिकरणस्योपंख्यानमनन्तरत्वात्।

(वा०) पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम्।

(वा०) अव्ययानां न।

(वा॰)अव्ययीभावस्य त्विष्यते।

३. प्राक्कडारात्समासः र

४. सह सुपा<sup>३</sup>

(वा०) इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च

५. अव्ययीभावः <sup>४</sup>

६. 'अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धि-व्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासंप्रतिशब्द-प्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्य-सादृश्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेषु

७. यथाऽसादृश्ये

८. यावदवधारणे

९. सुप्प्रतिना मात्रार्थे

१०. अक्षशलाकासंख्याः परिणा

११. विभाषा६

१२. अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या<sup>७</sup>

१३. आङ्मर्यादाभिविध्योः

१४. लक्षणे नाभिप्रती आभिमुख्ये

१५. अनुर्य<sup>९</sup>त्समया

१६. यस्य चायामः

१७. तिष्ठद्वप्रभृतीनि च

७. तिछद्व वहद्व आयतीगवम् खलेयवम् खलेबुसम् लूनयवम् लूयमानयवम् पूतयवम् पूयमानयवम् संहतयवम् संहियमाणयवम् संहतबुसम् संहियमाणबुसम् समभूमि समपदाति सुषमम् विषमम् दुःषमम् निःषमम् अपसमम् आयतीसमम् (प्रोडम्) पापसमम् पुण्यसमम् प्राहणम् प्ररथम् प्रमृगम् प्रदक्षिणम् (अपरदक्षिणम्) संप्रति असंप्रति। 'इच्यत्ययः समासान्तः' इति तिछद्ग्रप्रमृतयः।।

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'सुप्' का अधिकार २।२।२९। तक जायेगा। २-'समासः' का अधिकार २।२।३८। तक जाता है। ३-इसका अधिकार २।२।२२। तक जानना चाहिए। ४-यह भी अधिकारसूत्र है। इसका अधिकार २।१।२१।तक समझना चाहिए। ५-इससूत्र से 'अव्ययम्' की अनुवृत्ति २।१।८। तक जाती है। ६-यहां से 'विभाषा' का अधिकार २।२।२९। तक जाता है। ७-'पञ्चम्या' की अनुवृत्ति २।१।१३। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'लक्षणेन' की अनुवृत्ति २।१।१६। तक जाती है। ९-यहां से 'अनुः' की अनुवृत्ति २।१।१६। तक जाती है। ९-यहां से 'अनुः' की अनुवृत्ति २।१।१६। तक जायेगी।

१८. पारे मध्ये षष्ट्या वा

१९. संख्या १वंश्येन

२० नदीभिश्च<sup>२</sup>

<mark>२१.</mark> अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्

<mark>२२. तत्पुरुषः³</mark>

२३. द्विगुश्च

२४. द्वितीया<sup>४</sup> श्रितातीतपतित-गतात्यस्तप्राप्तापत्रैः

<mark>(वा०) गम्यादीनामुपसंख्यानम्।</mark>

<mark>२५. स्वयं क्तेन</mark>५

२६. खट्वा क्षेपे

२७. सामि

२८. कालाः ६

. २९. अत्यन्तसंयोगे च

३०. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन

३१. पूर्व-सदृश-समोनार्थ-कलह-निपुण-मिश्र-श्लक्ष्णैः

(वा०) अवरस्योपसंख्यानम्।

३२. कर्तृकरणे कृता बहुलम्

३३. कृत्यैरिधकार्थवचने

३४. अन्नेन व्यञ्जनम्

३५. भक्ष्येण मिश्रीकरणम्

३६. चतुर्थी तदर्थार्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितैः

(वा॰) अर्थेन नित्यसमासो विशेष्य-लिङ्गता चेति वक्तव्यम्।

३७. पञ्चमी भयेन

(वा॰) भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम्।

(वा॰) भयनिर्गतजुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम्।

३८.अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः

३९. स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन

४०. सप्तमी<sup>१०</sup> शौण्डैः

८. शौण्ड धूर्त कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधि पटु पण्डित कुशल चपल निपुण–इति शौण्डादयः।।

४१. सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च

४२.ध्वाङ्क्षेण क्षेपे

४३. कृत्यैर्ऋणे

४४. संज्ञायाम्

४५. क्तेना ११ हो रात्रावयवाः

४६. तत्र

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'संख्या' की अनुवृत्ति २।१।२०।तक जाती है। २-यहां से 'नदीिभः' की अनुवृत्ति २।१।२१।तक जाती है। ३-यह अधिकार और संज्ञा सूत्र है। यहां से २।२।२२। तक जो समास कहेंगें, उसकी तत्पुरुष संज्ञा जाननी चाहिए। ४-यहां से 'द्वितीया' की अनुवृत्ति २।१।२९।तक जाती है। ५-'त्तेन' की अनुवृत्ति २।१।२८। की अनुवृत्ति २।१।३५। तक जायेगी। ७-'तृतीया' की अनुवृत्ति २।१।३५। तक जायेगी। ८-'कर्तृकरणे' की अनुवृत्ति २।१।३३। तक 'सप्तमी' की अनुवृत्ति २।१।४८। तक जायेगी। ११-यहां से 'तेन' की अनुवृत्ति २।१।४८। तक जायेगी। ११-यहां से 'तेन' की अनुवृत्ति २।१।४८। तक जायेगी। ११-यहां से 'तेन' की अनुवृत्ति

४७. क्षेपे१

४८. पात्रे समितादयश्च

९. पात्रेसमिताः पात्रेबहुलाः उदुम्बरमशकः (उदुम्बरमशकाः) उदुम्बरकृमिः कृपकच्छपः अवटकच्छपः कूपमण्डूकः कुम्भमण्डूकः उदपानमण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातरिपुरुषः पिण्डीशूरः पितरिशूरः गेहेशूरः गेहेनदीं गेहेक्वेडी गेहेविजिती गेहेव्याडः गेहेमेही (गेहेदाही) गेहेदृप्तः गेहेधृष्टः गर्भेतृप्तः आखनिकबकः गोष्ठेशूरः गोष्ठेविजिती गोछेक्ष्वेडी गोछेपटुः गोछेपण्डितः गोछे-प्रगल्भः कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरुबुरा। आकृति-गणोऽयम् ।।इति पात्रेसमितादयः।।

४९. पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनव-केवलाः समानाधिकरणेन

५०. दिक्संख्ये ३ संज्ञायाम्

५१. तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (वा०) द्वन्द्वतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्

(वा०) उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्यो-पंसख्यानम्।

५२. संख्यापूत्रों द्विगुः

५३. कुत्सितानि कुत्सनैः ४

५४५ प्रापाणके कुरिसतैः

५५. क्रेपमानानि सामान्यवचनैः

५६. इपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या-

प्रयोगे

१०. व्याघ्र सिंह ऋक्ष ऋषभ चन्दन वृक बृष वराह हस्तिन् तरु कुञ्जर रुरु पृषत् पुण्डरीक पलाश कितव इति व्याघ्रादयः।। आकृतिगणोऽयम्। तेन-मुखपद्मम् मुखकमलम् करिकसलयम् पार्थिवचन्द्रः इत्यादि। ५७. विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ५८. पूर्वापरप्रथमचरमजघन्य-समानमध्यमध्यमवीराश्र

५९. श्रेण्यादयः कृतादिभिः

११.श्रेणि (ऊक) एक पूग कुन्दुम (मुकुन्द) (राशि) निचय (विशेष) निधन (विधान) (पर) इन्द्र देव मुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक अभिरूपक ब्राहाण क्षत्रिय (विशिष्ट) पटु पण्डित कुशल चपल निपुण कृपण इत्येते श्रेण्यादयः।।

१२.कृत मितःमत भूत उक्त (युक्त )समाज्ञात समाम्नात समाख्यात संभावित (संसेवित) अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत (दृष्ट कलित दलित उदाहृत विश्रु<mark>त</mark> उदित)–आकृतिगणोऽयम्।। इति कृतादयः।।

(वा०) श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनम्।

६०. क्तेन नञ्जिशिष्टेनानञ्

(वा०) शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्।

१३.(वा० १३१४)। शाकपार्थिव कुतप-सौश्रुत अजातौल्वलि-आकृतिगणोऽयम्।। कृतापकृत भुक्तविभुक्त पीतविपीत गतप्रत्यागत

### विमर्श

१-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति २।१।४८। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'समानाधिकरणेन' की अनुवृत्ति पाद के अन्त २।१।७२। तक जाती है। ३-यहां से 'दिक्संख्ये' की अनुवृत्ति २।१।५१। तक जाती है। ४-यहां से 'कुत्सनैः' की अनुवृत्ति २।१।५४। तक जाती है। ५-यहां से 'विशेषणं विशेष्येण' की अनुवृत्ति २।१।५८। तक जायेगी।

यातानुयात क्रयाक्रयिका पुटापुटिका फलाफलिका (मानोन्मानिका) ह्हिति शाकपार्थिवादयः।।

६१.सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः ६२. बृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्

६३. कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने

६४. किं क्षेपे

६५. पोटा-युवित-स्तोक-कितपय-गृष्टि-धेनु-वशा-बेहद-बष्कयणी-प्रवक्तु-श्रोत्रियाध्यापक-धूर्तैर्जीतिः

६६. प्रशंसावचनैश्च

६७.युवा खलतिपलितवलिनज्रतीभिः

६८.कृत्यतुल्याख्या अजात्या

६९. वर्णो वर्णेन

७०. कुमारः श्रमणादिभिः

१४. श्रमणा प्रव्रजिता कुलटा गर्भिणी तापसी दासी बन्धकी अध्यापक अभिरूपक पण्डित पटु मृदु कुशल चपल निपुण-इति श्रमणादयः।।

७१. चतुष्यादो गर्भिण्या

(वा०) चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्।

७२. मयूरव्यंसकादयश्च

१५. मयूरव्यसक छात्रव्यंसक कम्बोजमुण्ड यवनमुण्ड छन्दसि। हस्तेगृह्य (हस्तगृह्य) पादेगृह्य (पादगृह्य) लाङ्गूलेगृह्य (लाङ्गूलगृह्य) पुनर्दाय। 'एहीडादयोऽन्यपदार्थे' १८। एहीडं वर्तते। एहियवं वर्तते। एहिवाणिजा क्रिया। अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया अपेहिद्वितीया प्रेहिद्वितीया एहिकटा अपेहिकटा प्रेहिकटा आहरकटा प्रेहिकर्दमा प्रोहकर्दमा विधमचूडा उद्धमचूडा (उद्धरचूडा) आहरचेला आहर-वसना (आहरसेना) आहरवनिता (आहर-विनता) कृन्तविचक्षणा उद्धरोत्सृजा उद्धराव-सृजा उद्धम-विधमा उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम् उच्चनीचम् आचोपचम् आचपरा-चम् नखप्रचम् निश्चप्रचम् अकिञ्चन स्नात्वाकालक पीत्वास्थिरक भुक्त्वासुहित प्रोष्यपापीयान् उत्पत्यपाकला निपत्यरोहिणी निषण्णश्यामा अपेहिप्रघसा एहिविघसा इहपञ्चमी इहद्वितीया। 'जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्णये' १९.। कर्तारं चाभिदधाति। जहिजोडः (जहिजोडम्) जहिस्तम्बम् (जिहस्तम्बः) (उज्जिहस्तम्बम्)। 'आख्यात-माख्यातेन क्रियासातत्ये' २०। अश्नीतिपबता पचतभृज्जता खादतमोदता खादतवमता (खादताचमता) आहरनिवपा आहरनिष्करा (आवपनिष्किरा) उत्पचविपचा भिन्धिलवणा कृन्धिविचक्षणा पचलवणा पचप्रकृटा-आकृतिगणोऽयम्। तेन अकुतोभयः कान्दि-शीकः (कान्देशीकः) आहोपुरुषा आहोपुरुषिका अहमहमिका यदृच्छा एहिरेयाहिरा उन्मृजावमृजा द्रव्यान्तरम् अवश्यकार्यम्।। इति मयूरव्यंसकादयः।।

(समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्मह-द्द्वादश।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

-18-0000-84

विमर्श

१-इस सूत्रं से 'जातिः' की अनुवृत्ति २।१।६६। तक जाती है।

## द्वितीयः पादः

- १. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधि-करणे<sup>१</sup>
- २. अर्धं नपुंसकम्
- ३. द्वितीयतृतीयचतुर्धातुर्याण्यन्य-तरस्याम्<sup>२</sup>
- ४ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया
- ५. कालाः परिमाणिना
- ६. नञ्
- ७. ईषदकृता
- (वा०) ईषद्गुणवचनेनेति वक्तव्यम्।
- ८. पछी³
- (वा॰) कृद्योगा च पष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्
- ९ याजकादिभिश्च

१६. याजक पूजक परिचारक परिवेषक (परिवेचक) स्नापक अध्यापक उत्साहक उद्वर्तक होतृ भर्तृ रथगणक पत्तिगणक-इति याजकादयः।।

१० न मिर्धारणे

(वा॰) प्रतिपदिवधाना च षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम् ।

- ११. पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्य-समानाधिकरणेन
- १२. क्तेन च पूजायाम्
- १३. अधिकरणवाचिना च
- १४. कर्मणि च
- १५. तृजकाभ्यां ६ कर्तरि
- १६. कर्तरि च
- १७. नित्यं क्रीडाजीविकयोः
- १८. कुगतिप्रादयः
- (वा०) कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधः।
- (वा०) प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया।
- (वा॰) अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया।
- (वा०) अवादयः क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया।
- (वा०) पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या।
- (वा०) निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या।
- (वा॰) इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपद-प्रकृतिस्वरत्वं च।
- १९. उपपदम<sup>८</sup>तिङ्
- २०. अमैवाव्ययेन

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'एकदेशिनैकाधिकरणे' की अनुवृत्ति २।२।३। तक जायेगी। २-यहां से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति २।२।४। तक जाती है। ३-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।२।१७। तक जाती है। ४-यहां से 'न' की अनुवृत्ति २।२।१६। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'क्तेन' की अनुवृत्ति २।२।१३। तक जायेगी। ६-यहां से 'तृजकाभ्याम्' की अनुवृत्ति २।२।१७। तक जायेगी। ७-इस सूत्र से 'नित्यम्' की अनुवृत्ति २।२।१९। तक जाती है। ८-यहां से 'उपपदम्' की अनुवृत्ति २।२।२२। तक जायेगी। ९-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति २।२।२१। तक जाती है।

२१. तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्

२२.क्तवा च

२३. शेषो बहुव्रीहिः र

२४. अनेक ३मन्यपदार्थे

(वा०) प्रादिभ्यो धात्जस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः।

(वा०) नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः।

२५. संख्ययाव्ययासन्नाद्राधिक-संख्याः संख्येये

२६. दिङ्नामान्यन्तराले

२७. तंत्र तेनेदमिति सरूपे

२८. तेन सहेति तुल्ययोगे

(वा०) सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्धावो वक्तव्यः।

२९. चार्थे द्वन्द्वः

३०. उपसर्जनं पूर्वम्४

३१राजदन्तादिषु परम्

१७. राजदन्तः अग्रेवणम् लिप्तवासितम् नग्नमुषितम् सिकत्संभृष्टम् मृष्टलुञ्चितम् अवक्लित्रपक्वम् अर्पितोप्तम् उप्तगाढम् उल्खलम्सलम् तण्डुलिकण्वम् दृषदुपलम् आरड्वायनि (आरग्वायनबन्धकी) चित्ररथबाह्रीकं अवन्त्यश्मकं शुद्रार्यं

स्नातकराजानौ विष्वक्सेनार्जुनौ अक्षिभ्रवम् दारगवम् शब्दार्थौ धर्मार्थौ कामार्थौ अर्थशब्दौ अर्थधर्मों अर्थकामौ बैकारिमतं गाजवाजम् (गोजवाजं) गोपालधानिपृलासम् (गोपालधानी-पूलासम्) पूलासकारण्डं (पूलासकक्रण्डम्) स्थूलासम् (स्थूलपूलासम्) उशीरबीजं (जिज्ञास्थि) सिञ्जास्थम् (सिञ्जाश्वत्यं) चित्र-स्वाती (चित्रास्वाती) भार्यापती दम्पती जम्पती जायापती पुत्रपती पुत्रपशू केशश्मश्रू शिरोबीज् (शिरोबीजम्) शिरोजानु सर्पिर्मधुनी मधुसर्पिषी (आद्यन्तौ) अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धिगुणौ-इति राजदन्तादयः।।

३२. द्वन्द्वे ध

३३. अजाद्यदन्तम्

३४. अल्पाच्तरम्

(वा०) अनेकप्राप्तावेकस्य नियमोऽनियमः शेषे।

(वा०) ऋतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणाम्।

(वा०) अभ्यर्हितं च।

(वा०) लघ्वक्षरम् ।

(वा०) वर्णानामानुपूर्व्येण।

(वा०) भ्रातुश्च ज्यायसः।

(वा०) संख्याया अल्पीयस्याः।

(वा०) धर्मादिषूभयम्।

३५. सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौं

#### विमर्श

१-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति २।२।२२। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'बहुव्रीहिः' का अधिकार २।२।२८। तक समझना चाहिए। ३-यहाँ से 'अनेकम्' की अनुवृत्ति २।२।२९। तक जायेगी । ४-इस सूत्र से 'उपसर्जनम्' की अनुवृत्ति २।२।३१। तक तथा 'पूर्वम्' की अनुवृत्ति २।३।३८। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'द्वन्द्वे' की अनुवृत्ति २।२।३४। तक जाती है। ६-यहां से 'बहुव्रीहौं' की अनुवृत्ति २।२।३७। तक जायेगी।

(वा०) सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्।

(वा०) वा प्रियस्य।

(वा०) गड्वादिभ्यः परा सप्तमी।

३६. निष्ठा १

(वा०) जातिकालसुखादिभ्यः

परा निष्ठा।

(वा॰) प्रहरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठा-सप्तम्यौ।

३७. वा<sup>२</sup>ऽऽहिताग्न्यादिषु

१८.आहिताग्नि जातपुत्र जातदन्त जातश्मश्रु तैलपीत घृतपीत (मद्यपीत) ऊढभार्य गतार्थ— आकृतिगणोऽयम्।। तेन। गडुकण्ठ अस्युद्यत (अरभुद्यत) दण्डपाणि-भृतयोऽपि।। इत्याहिताग्न्यादयः।।

३८. कडाराः कर्मधारये

१९. कडार गडुल खञ्ज खोड काण कुण्ठ खलित गौर वृद्ध भिक्षुक पिङ्ग पिङ्गल (पिङ्गल) तड तनु (जठर) बधिर मठर कञ्ज बर्वर – इति कडारादयः।।

(पूर्वापराधरोत्तरं तृतीयाप्रभृतीन्यष्टादश।)

इति पाणिनीयसृत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

-)8-0000-8(-

#### विमर्श

१-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति २।२।३७। तक जायेगी। २-यहां से 'वा' की अनुवृत्ति २।२।३८। तक जाती है।

# तृतीयः पादः

१. अनिभहिते १

(वा॰) तिङ्कृत्तद्धितसमासैः परि-संख्यानम्।

२. कर्मणि द्वितीयार

(वा॰) उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु। द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते।।

(वा॰) अभितः परितः समया-निकषाहाप्रतियोगेऽपि।

३. तृतीया च होश्छन्दिस

४. अन्तरान्तरेण युक्ते

<mark>५. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे</mark>३

६. अपवर्गे तृतीया

७. सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये

<mark>८. कर्मप्रवचनीययुक्ते</mark>४ द्वितीया

 यस्माद्धिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी

<mark>१०. पञ्चम्य<sup>५</sup>पाङ्परिभिः</mark>

११. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्

१२. गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौं चेष्टायामनध्वनि

१३. चतुर्थी ६ संप्रदाने

<mark>(वा०) तादथ्यें</mark> चतुर्थी वक्तव्या।

(वा०) क्लृपि संपद्यमाने च।

(वा०) उत्पातेन ज्ञापिते च।

(वा०) हितयोगे च

१४. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः

१५. तुमर्थाच्च भाववचनात्

१६.नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्-योगाच्च

(वा०) अलिमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्। १७.मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (वा०) अप्राणिष्वित्यपनीय नौकाकात्र-शुकसृगालवर्जेष्विति वाच्यम्।

२०. नौ. काक अत्र शुक शृगाल–इति नावादयः।।

१८. कर्तृकरणयोस्तृतीया<sup>८</sup>

(वा०) प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् । २१.( वा० १४६८)। प्रकृति प्राय गोत्र सम विषम द्विद्रोण पञ्चक साहस्र – इति प्रकृत्यादयः।।

१९. सहयुक्तेऽप्रधाने

२०. येनाङ्गविकारः

२१. इत्थंभूतलक्षणे

#### विमर्श

१-इस समस्त सूत्र का अधिकार पाद के अन्त २।३।७३। तक जाता है। २-इस सूत्र से 'द्वितीया' की अनुवृत्ति २।३।५। तक तथा 'कर्मणि' की अनुवृत्ति २।३।३। तक जायेगी। ३-यहां से 'कालाध्वनोः' की अनुवृत्ति २।३।७। तक तथा 'अत्यन्तसंयोगे' की अनुवृत्ति २।३।६। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'कर्मप्रवचनीययुक्ते' की अनुवृत्ति २।३।११। तक जाती है। ५- यहाँ से 'पंचमी' की अनुवृत्ति २।३।११। तक जायेगी। ६-यहां से 'चतुर्थी' की अनुवृत्ति २।३।१७। तक जाती है। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।३।१५। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'तृतीया' की अनुवृत्ति २।३।२५। तक जाती है।

२२. संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि २३. हेतौ<sup>१</sup>

(वा॰) निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्।

२४. अकर्तर्यृणे पञ्चमीर

२५. विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्

२६. षष्टी हेतुप्रयोगे

२७. सर्वनाम्नस्तृतीया च

२८. अपादाने पञ्चमी<sup>४</sup>

(वा०) ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च

(वा॰) यतश्चाध्वकालनिमानं तत्र पञ्चमी तद्युक्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यौ कालात्सप्तमी च वक्तव्या।

२९. अन्यारादितरर्ते दिक्छब्दा-ञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते

३०. षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन

३१. एनपा द्वितीया६

३२. पृथग्विनानानाभिस्तृतीया<sup>७</sup>ऽन्य-तरस्याम्

३३. करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकति-पयस्यासत्त्ववचनस्य ३४. दूरान्तिकार्थैः षष्ट्यन्यतर-स्याम्

३५. दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ३६. सप्तम्य<sup>१</sup>°धिकरणे च

(वा०) क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युप-संख्यानम्।

(वा०) साध्वसाधुप्रयोगे च।

(वा०) अर्हाणां कर्तृत्वेऽनर्हाणा-मकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च।

(वा०) निमित्तात्कर्मसंयोगे।

३७. यस्य च भावेन भावलक्षणम्<sup>११</sup>

३८. षष्ठी १२ चानादरे

३९. स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षि-प्रतिभूप्रसृतैश्च

४०. आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्

४१. यतश्च निर्धारणम् १३

४२.पञ्चमी विभक्ते

४३.साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्य<sup>१४</sup>-प्रतेः

(वा०) अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्।

#### विमर्श

१-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।३।२७। तक जाती है। २-यहां से 'पञ्चमी' की अनुवृत्ति २।३।२५। तक जायेगी। ३-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति २।३।२७। तक जायेगी। ४-यहां से 'पञ्चमी' की अनुवृत्ति २।३।३५।तक जाती है। ५-अतसुन् के अर्थ में विहित, 'दिक्षणोत्तराभ्यामतसुन्' (५।३।२८।) के अधिकार में कहे हुए प्रत्यय अतसर्थ प्रत्यय कहलाते हैं। ६-इस सूत्र से 'द्वितीया' की अनुवृत्ति २।३।३२। तक जाती है। ७-यहां से 'तृतीया' की अनुवृत्ति २।३।३३। तक जायेगी। ८-यहां से 'षष्ठ्यन्यतस्याम्' की अनुवृत्ति २।३।३५। तक जायेगी। ९-यहां से 'दूरान्तिकार्थेभ्यः' की अनुवृत्ति २।३।३६। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'सप्तमी' की अनुवृत्ति २।३।४१। तक जायेगी। ११-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति २।३।३८। तक जायेगी। १३-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति २।३।४२। तक जाती है। १४-यहां से 'सप्तमी' की अनुवृत्ति २।३।४५।तक जायेगी।

२२. प्रति-परि-अनु-एते प्रत्यादयः। ४४. प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया<sup>९</sup> च

४५: नक्षत्रे च लुपि

४६. प्रातिपदिकार्थिलङ्गपरिमाणवचन-मात्रे प्रथमा<sup>२</sup>

४७. संबोधने च

४८. सामन्त्रितम्

४९. एकवचनं संबुद्धिः

५०. षष्ठी शेषे४

५१. ज्ञोऽविदर्थस्य करणे

५२. अधीगर्थदयेशां कर्मणि

५३. कुञः प्रतियत्ने

५४. रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः

(वा०) अज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्।

५५. आशिषि नाथः

५६. जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्

५७. व्यवहृपणोः समर्थयोः

५८. दिवस्तदर्थस्य

५९. विभाषोपसर्गे

६०. द्वितीया ब्राह्मणे

६१. प्रेष्यब्रुवोर्हिवषो देवतासंप्रदाने

(वा०) हविषोऽप्रस्थितस्य।

६२. चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दिस्

(वा॰) षष्ठ्यर्थे चतुर्थी।

६३. यजेश्च करणे

६४. कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे

६५. कर्तृकर्मणोः कृति

(वा०) गुणकर्मणि वेष्यते।

६६. उभयप्राप्तौ कर्मणि

(वा॰) स्त्रीप्रत्यययोरकाकारयोर्नायं नियमः।

(वा०) शेषे विभाषा।

६७. क्तस्य च वर्तमाने

६८. अधिकरणवाचिनश्च

६९.न १० लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्

(वा०) उकप्रतिषेधे कमेभीषायाम-

प्रतिषेधः

(वा॰) अव्ययप्रतिषेधे तोसुन्कसुनोर-प्रतिषेधः।

(वा०) द्विषः शतुर्वा।

७०. अकेनोर्भविष्यदाधमण्ययोः

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'तृतीया' की अनुवृत्ति २।३।४५। तक जाती है। २-यहां से 'प्रथमा' की अनुवृत्ति २।३।४९। तक जायेगी। ३-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।३।४९। तक जायेगी। ४-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति पाद के अन्त २।३।७३। तक जायेगी। यहां ज्ञातव्य है कि जिन-जिन सूत्रों में 'शेषे' अधिकार लगेगा, वहां 'अनिभिह्ति' का अधिकार नहीं लगेगा। ५-यहां से 'कर्मणि' की अनुवृत्ति २।३।६१। तक जायेगी। ६-यहां से 'व्यवहृपणोः' की अनुवृत्ति २।३।५८। तक जायेगी। ७-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति २।३।६०। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'बहुलं छन्दिस' की अनुवृत्ति २।३।६३। तक जायेगी। १-यहां से 'क्तस्य' की अनुवृत्ति २।३।६८। तक जायेगी। १०-यहां से 'न' की अनुवृत्ति २।३।७०। तक जाती है।

७१. कृत्यानां कर्तरि वा ७२. तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्य-तरस्याम्<sup>१</sup> ७३. चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्र-कुशलसुखार्थहितैः (अनभिहित इत्यंभूतयतश्च प्रेष्य-ब्रुवोस्त्रयोदश।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।

<del>-)8-000-8(-</del>

# चतुर्थः पादः

१. द्विगुरेकवचनम्१

<mark>२. द्वन्द्वश्च<sup>२</sup> प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्</mark>

<mark>३. अनुवादे चरणानाम्</mark>

<mark>(वा०) स्थे</mark>णोर्लुङीति वक्तव्यम्।

४. अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्

५. अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्

६. जातिरप्राणिनाम्

७. विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः

८. क्षुद्रजन्तवः

९. येषां च विरोधः शाश्वतिकः

१०. शूद्राणामनिरवसितानाम्

११. गवाश्वप्रभृतीनि च

२३.गवाश्वम् गवाविकम् गवैडकम् अजाविकम् (अजैडकम्) कुब्जवामनम् कुब्जिकरातम् पुत्रपौत्रम् श्वचण्डालम् स्त्रीकुमारम् दासी-माणवकम् शाटीपटीरम् शाटीप्रच्छदम् शाटीपट्टिकम् उष्ट्रखरम् उष्ट्रशशम् मूत्रशकृत् मूत्रपुरीषम् यकृन्मेदः मांसशोणितम् दर्भशरम् दर्भपूतीकम् अर्जुनिशरोषम् अर्जुनपुरुषम् वृणोपलम् (वृणोलपम्) दासीदासम् कुटाकुटम् भागवती-भागवतम्। इति गवाश्वप्रभृतीनि।। १२.विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जन-पशुशकुन्यश्वबडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् (वा०) बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पति-मृगशकुनिक्षुद्रजन्तुधान्यतृणानाम्। १३. विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि

१४. न दिधपयआदीनि

२४. दिधपयसी सिपमिधुनी मधुसिपिषी ब्रह्माप्रजापती शिववैश्रवणी स्कन्दिवशाखौ परिव्राजककौशिकौ (परिव्राट्कौशिकौ) प्रवर्ग्योपसदौ शुक्लकृष्णौ इध्माबर्हिषी दीक्षातपसी (श्रद्धातपसी मेधातपसी) अध्ययनतपसी उलूखलमुसले आद्यवसाने श्रद्धामेधे ऋक्सामे वाङ्मनसे–इति दिध-प्यआदीनि।।

१५. अधिकरणैतावत्त्वे<sup>५</sup> च

१६. विभाषा समीपे

१७. स नपुंसकम्ध

१८. अव्ययीभावश्च

१९. तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः ७

२०. संज्ञायां कन्थोशीनरेषु

२१.उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम

२२. छाया बाहुल्ये

२३. सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा

२४. अशाला च

२५. विभाषा सेनासुराच्छायाशाला-निशानाम्

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'एकवचनम्' की अनुवृत्ति २।४।१७। तक जायेगी। २-यहां से 'द्वन्द्वः' की अनुवृत्ति २।४।१६। तक जायेगी। ३-यहां से 'विभाषा' की अनुवृत्ति २।४।१३। तक जाती है। ४-यहां से 'न' की अनुवृत्ति २।४।१५। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'अधिकरणैतावत्त्वे' की अनुवृत्ति २।४।१६। तक जाती है। ६-यहां से 'नपुंसकम्' की अनुवृत्ति २।४।२५। तक जायेगी। ७-इस सूत्र का अधिकार २।४।२५। तक समझना चाहिए। ८-यहां से 'सभा' की अनुवृत्ति २।४।२४। तक जाती है।

२६. परविल्लङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः (वा॰) द्विगुप्राप्तापन्नालंपूर्वगति-समासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२७. पूर्वं वदश्वबडवौ

२८.हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि

२९. रात्राह्नाहाः पुंसि

(वा०) अनुवाकादयः पुंसि।

(वा०) संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम्।

३०. अपथं नपुंसकम्र

(वा०) पुण्यसुदिनाभ्यामहः क्लीबतेष्टा

(वा०)पथः संख्याव्ययादेः।

(वा०) अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः।

(वा०) आंबन्तो वा।

(वा॰) अनो नलोपश्च वा द्विगुः स्त्रियाम्।

(वा०)पात्राद्यन्तस्य न।

(वा०) सामान्ये नपुंसकम्।

३१. अर्धर्चाः पुंसि च

२५. अर्धर्च गोमय कषाय कार्षापण कृतप कुसप (कुणप) कपाट शङ्ख गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पद्म गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डलु मण्ड भूत द्वीप धूत चक्र धर्म कर्मन् मोदक शतमान यान नख नखर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घृत सैन्धव औषध आढक चषक द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक

वारबाण (वारवारण) प्रोथ कपित्य [शुष्क] शाल शील शुक्ल (शुल्क) शीधु कवच रेणु (ऋण) कपट शीकर मुसल सुवर्ण वर्ण पूर्व चमस क्षीर कर्ष आकाश अष्टापद मङ्गल निधन निर्यास जृम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित शृङ्ग निगड (खल) मूलक मधु मूल स्थूल शराव नाल वप्र विमान मुख प्रग्रीव शूल वज्र कटक कण्टक (कर्पट) शिखर कल्क (वल्कल) नटमक (नाटमस्तक) वलय कुसुम तृण पङ्क कुण्डल किरीट (कुमुद) अर्बुद अङ्कुश तिमिर आश्रय भूषण इक्कस (इष्वास) मुकुल वसन्त तटाक (तडाग) पिटक विटङ्क विडङ्ग पिण्याक माष कोश फलक दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास (विशाल) चषाल (चखाल) खण्ड दर विटप (रण बल मक) मृणाल हस्त आर्द्र हल (सूत्र) ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध पार्श्व शरीर फल (छल) पुर (पुरा ) राष्ट्र अम्बर बिम्ब कुट्<mark>टिम</mark> मण्डल (कुक्कुट) कुडप ककुद खन्डल तोमर तोरण मञ्जक पञ्जक पुद्ध मध्य (बाल) छाल वल्मीक वर्ष वस्न वसु देह उद्यान उद्योग स्नेह स्तेन (स्तन स्वर) संगम निष्क क्षेम शूक क्षत्र पवित्र (यौवन कलह) मालक (पालक) मूषिक (मण्डल वल्कल) कुज (कुञ्ज) विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ आसन ऐरावत तीर्थ लोमन (लोमश) तमाल लोह दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुस् मान वर्चस्क कूर्च तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवाल शकट अपराहण नीड शकल तण्डुल-इत्यर्धर्चादिः।।

३२.इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्त<sup>३</sup>स्तृतीयादौ

### विमर्श

१-यहां से 'पूर्ववत्' की अनुवृत्ति २।४।२८। तक जाती है। २-यहां से 'नपुंसकम्' की अनुवृत्ति २।४।३१। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'इदमोऽन्वादेशे' और 'अनुदात्तः' की अनुवृत्ति २।४।३४। तक तथा 'अश्' की अनुवृत्ति २।४।३३। तक जायेगी।

३३. एतदस्र<sup>१</sup>-तसोस्र-तसौ-चानु-दात्तौ ३४. द्वितीयाटौस्स्वेनः

(वा०) अन्वादेशे नपुंसके एनद्वक्तव्यः

३५. आर्धधातुके र

३६. अदो अपिष्टर्यप्ति किति

३७. लुङ्सनोर्घस्त्र

(वा०) घस्तृ भावेऽच्युपसंख्यानम्।

३८. घञपो४श्च

३९.बहुलं छन्दिस

४०. लिट्यन्यतरस्याम्

४१. वेओ वियः

४२. हनो वध ६ लिङि

४३. लुङि॰ च

४४. आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्

४५. इणो८ गा लुङि

(वा०) इण्वदिक इति वक्तव्यम्।

४६. णौ गमिरबोधने<sup>९</sup>

४७. सनि<sup>१</sup>° च

४८. इङ<sup>११</sup>श्च

४९. गाङ्<sup>१२</sup> लिटि

५०. विभाषा १३ लुङ् खड़ोः

५१. णौ च संश्रङोः

५२. अस्तेर्भृः

५३. ब्रुवो विचिः

५४. चक्षिङः ख्याञ् १४

(वा०) वर्जने प्रतिषेधः।

(वा०) असनयोश्च।

५५. वा<sup>१५</sup> लिटि

५६. अजे१६व्यघञपोः

(वा०) घञपोः प्रतिषेधे क्य उपसंख्यानम्

(वा०) वलादावार्धधातुके वेष्यते।

५७. वा यौ

५८. ण्य-क्षत्रिया-ऽऽर्ष-ञितो यूनि लुग<sup>१७</sup>णिञोः

### विमर्श

१-यहां से 'एतदः' की अनुवृत्ति २।४।३४। तक जाती है। २-इस सूत्र का अधिकार २।४।५७। तक जानना चाहिए। ३-यहां से 'अदः' की अनुवृत्ति २।४।४०। तक जायेगी। ४-यहां से 'घजपोः' की अनुवृत्ति २।४।३९। तक जाती है। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।४।४१। तक जायेगी। ६-यहां से 'हनो वध' की अनुवृत्ति २।४।४४। तक जाती है। ७-यहां से 'लुङि' की अनुवृत्ति २।४।४४। तक जायेगी। ८-यहां से 'इणः' की अनुवृत्ति २।४।४७। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'गिमः' की अनुवृत्ति २।४।४८। तक तथा 'अबोधने' की अनुवृत्ति २।४।४७। तक जायेगी। १०-यहां से सिन की अनुवृत्ति २।४।४८। तक जायेगी। ११-इस सूत्र से 'इङः' की अनुवृत्ति २।४।५१। तक जायेगी। १२-यहां से 'गाङ्' की अनुवृत्ति २।४।५१। तक जाती है। १३-यहां से 'विभाषा' की अनुवृत्ति २।४।५१। तक जायेगी। १४-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।४।५। तक जाती है। १६-यहां से 'अजेः' की अनुवृत्ति २।४।५७। तक जायेगी।१७-इस सूत्र से 'यूनि' की अनुवृत्ति २।४।६१। तक तथा 'लुक्' की अनुवृत्ति २।४।८३। तक जाती है।

५९. पैलादिभ्यश्च

२६. पैल शालिङ्क सात्यिक सात्यंकामि राहिव रावणि औदिञ्च औदव्रजि औदमेघि औदव्यिज्ञ (औदमिज्ज) औदभृज्जि दैवस्थानि पैङ्गलौदायिन राहक्षति (राह क्षति) भौलिङ्गि राणि औदिन्य औद्राहमानि औज्जिहानि औदशुद्धि 'तद्राजाच्चाणः' (तद्राज) आकृतिगणोऽयम् इति पैलादिः।।

६०. इञः प्राचाम्

६१. न तौल्वलिभ्यः

२७.तौल्विल धारिण पारिण राविण दैलीपि दैवित वार्किल नैवित (नैविक) दैविमित्र (दैवमित) दैवयिज्ञ चाफट्टिक बैल्विक वैकि (वैङ्कि) आनुहारित (आनुराहित) पौष्करसादि आनुरोहित आनुित प्रादोहिन नैमिश्रि प्राडाहित बान्धिक वैशीत आसिनासि आहिंसि आसुिर नैमिषि आसिबन्धिक पौष्पि कारेणुपालि बैकिण वैरिक वैहिति–इति तौल्वल्यादिः।।

६२.तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्<sup>१</sup> ६३. यस्कादिभ्यो गोत्रे<sup>२</sup>

२८. यस्क लह्य द्रुह्य अयस्थूण (अयः स्थूण) तृणकर्ण सदामत कम्बलहार बहियोंग कर्णाढक पर्णाढक पिण्डीजङ्घ बकसस्थ (बकसक्थ) विश्रि कुद्रि अजबस्ति मित्रयु रक्षोमुख जङ्घारथ उत्कास कटुक मथक (मन्थक) पुष्करट् (पुष्करसद्) विषपुट उपिमेखल क्रोष्टुकमान (क्रोष्टुमान) क्रोष्टुपाद क्रोष्टुमाय शीर्षमाय खरप पदक वर्षुक भलन्दन भिंडल भिण्डल भिण्डल-एते यस्कादयः।।

६४. यञञोश्च (वा०) यञादीनामेकस्य द्वयोर्वा तत्पुरुषे षष्ट्या उपसंख्यानम्।

६५. अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोत-माङ्गिरोभ्यश्च

६६. बहृच इञः प्राच्यभरतेषु ६७. न गोपवनादिभ्यः

२९. गोपवन शेयु (शियु) बिन्दु भाजन अश्वावतान श्यामाक (श्योमाक) श्यामक श्यापर्ण-बिदाद्यन्तर्गणोऽयं गोपवनादिः।। ६८. तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे

३०. तिककितवाः वङ्क्षभण्डीरथाः उपकल-मकाः पफकनरकाः बकनखगुदपरिणद्धाः उब्जककुभाः लङ्कशान्तमुखाः उत्तरशलङ्कटाः कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः भ्रष्टककपिछलाः अग्निवेशदशेककाः-एते तिककितवादयः।। ६९. उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्बन्द्वे

३१.उपक लमक अष्टक किपछल कृष्णाजिन कृष्णसुन्दर चूडारक आडारक गडुक उदङ्क सुधायुक अबन्धक पिङ्गलक पिष्टक सुपिष्ट (सुपिछ) मयूरकर्ण खरीजङ्क शलाथल पतञ्जल पदञ्जल कठेरिण कुषीतक कशकृत्सन (काशकृत्सन) निदाघ कलशीकण्ठ दामकण्ठ कृष्णपिङ्गल कर्णक पर्णक जिटरक बिधरक जन्तुक अनुलोम अनुपद प्रतिलोम अपजम्ध प्रतान अनिष्ठित कमक वराटक लेखाअ कमन्दक पिञ्चलक वर्णक मसूरकर्ण मदाघ कबन्तक कमन्तक कदामत्त दामकण्ठ-एते उपकादयः।।

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'बहुषु तेनैव' की अनुवृत्ति २।४।७०। तक तथा 'अस्त्रियाम्' की अनवृत्ति २।४।६५। तक जायेगी। २-यहां से 'गोत्रे' की अनुवृत्ति २।४।७०। तक जाती है। ७०. आगस्त्यकौण्डन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्
७१. सुपो धातुप्रातिपदिकयोः
७२. अदिप्रभृतिभ्यः शपः
७३. बहुलं छन्दसि
७४. यङोऽचि च
७५. जुहोत्यादिभ्यः शलुः
७६. बहुलं छन्दसि
७७. गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः
परस्मैपदेषु
(वा०) गापोर्यहणे इण्पिबत्योर्यहणम्।

७८. विभाषा प्राधेट्शाच्छासः ७९. तनादिभ्यस्तथासोः

८०.मन्त्रे घसह्नरणशवृदहाद्गृच्कृगमि-जनिभ्यो लेः<sup>६</sup>

८१.आमः

८२. अव्ययादाप्सुपः ७

८३. नाव्ययीभावादतोऽ मत्वपञ्चम्याः

८४. तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्

८५. लुटः प्रथमस्य डारौरसः (द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेञो वियर्न तौल्वलिभ्य आमः पञ्च।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

# विमर्श

१-इस सूत्र से 'अदिप्रभृतिभ्यः' की अनुवृत्ति २।४।७३। तक तथा 'शपः' की अनुवृत्ति २।४।७६। तक जाती है। २-यहां से 'बहुलम्' की अनुवृत्ति २।४।७४। तक जाती है। ३-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति २।४।७६। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'सिचः' की अनुवृत्ति २।४।७९। तक तथा 'परस्मैपदेषु' की अनुवृत्ति २।४।७८। तक जायेगी। ५-यहां से 'विभाषा' की अनुवृत्ति २।४।७९। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'लेः' की अनुवृत्ति २।४।८१। तक जायेगी। ७-यहां से 'सुपः' की अनुवृत्ति २।४।८४। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'अव्ययीभावादतोऽम्' की अनुवृत्ति २।४।८४। तक जायेगी।

# अथ तृतीयो<mark>ऽध्यायः</mark> प्रथमः पादः

१. प्रत्ययः १

२. परश्च<sup>२</sup>

३. आद्युदात्तश्च³

४. अनुदात्तौ सुप्पितौ

५. गुप्तिज्किद्भ्यः सन्<sup>४</sup>

६.मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य

७.धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा<sup>५</sup>

(वा०) आशङ्कायां सन्वक्तव्यः।

८. सुप आत्मनः क्यच्<sup>६</sup>

(वा०) मान्तादव्ययाच्च क्यच् न।

९. काम्यच्च

१०/उपमानादाचारे७

(वा०) अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्।

११. कर्तुः क्यङ्॰सलोपश्च

(वा०) आचारेऽवगल्भक्लीबहोढे<mark>भ्यः</mark> क्किब्वा वक्तव्यः।

१२.भृशादिभ्यो भुव्यं च्वे लोपश्च हलः ३२.भृश शीघ्र चपल मन्द पण्डित उत्सुक सुमनस् दुर्मनस् अभिमनस् उन्मनस् रहस् रोहत् रेहत् संश्चत् तृपत् शश्चत् भ्रमत् वेहत् शुचिस् शुचिवर्चस् अण्डरवर्चस् ओजस् सुरजस् अरजस्–एते भृशादयः।। १३. लोहितादिडाज्भ्यः क्यष् ३३. लोहित चिरत नील फेन मद्र हरित दास मन्द–लोहितादिराकृतिगणः।। (वा०) भृशादिष्वितराणि।

१४. कष्टाय क्रमणे (वा०) सत्रकक्षकष्टकृच्छ्रगहनेभ्यः

कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्।

### विमर्श

१-इस सूत्र का अधिकार यहां से प्रारम्भ होकर पञ्चमाध्याय की समाप्ति पर्यन्त अर्थात् ५।४।१६०। तक जाता है। २-इस सूत्र का भी अधिकार ५।४।१६०। तक जाता है। ३-इस सूत्र का भी अधिकार ५।४।१६०। तक जायेगा। ४-इस सूत्र से 'सन्' की अनुवृत्ति ३।१।७। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति ३।१।२२। तक तथा 'कर्मणः' की अनुवृत्ति ३।१।१०। तक और 'इच्छायाम्' की अनुवृत्ति ३।१।९। तक जाती है। ६-यहाँ से 'सुपः' की अनुवृत्ति ३।१।११। तक तथा 'आत्मनः' की ३।१।९। तक और 'क्यच्' की अनुवृत्ति ३।१।१०। तक जायेगी। ७-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ३।१।११। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'क्यङ्' की अनुवृत्ति ३।१।१८। तक जाती है। ९-यहां से 'अच्चेः' और 'भुवि' की अनुवृत्ति ३।१।१३। तक जायेगी।

१५.कर्मणो<sup>१</sup> रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः (वा०) हनुचलन इति वक्तव्यम्। (वा०) तपसः परस्मैपदं च। १६. बाष्पोष्मभ्यामुद्धमने (वा०) फेनाच्चेति वक्तव्यम् । १७. शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे<sup>२</sup> (वा०) सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्च। १८. सुखादिभ्यः कर्तुवेदनायाम्

३४. सुख दुःख तृप्त कृच्छ् अस्र आस्र अलीक प्रतीप करुण कृपण सोढ इत्येतानि सुखादीनि।

१९. नमोवरिवश्चित्रङः क्यच् (वा०) नमसः पूजायाम्।

(वा॰) वरिवसः परिचर्यायाम्।

(वा०) चित्रङ आश्चर्ये।

२०. पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्

(वा०) भाण्डात्समाचयने।

(वा०) चीवरादार्जने परिधाने च।

(वा॰) पुच्छादुदसने व्यसने पर्यसने च।

२१. मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्र-हलकलकृततूस्तेभ्यो णिच्

(वा॰) हलिकल्योरत्विनपातनं सन्व-द्धावप्रतिषेधार्थम्। २२. धातोरेकाचो हलादेः क्रिया-समभिहारे यङ्<sup>३</sup>

(वा॰) सूचिसूत्रिमूत्र्यट्यर्त्यशूणींतिभ्यो यङ्वाच्यः।

२३. नित्यं कौटिल्ये गतौ

२४. लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्यो भावगर्हायाम्

२५.सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोक-सेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्

२६. हेतुमति च

(वा०) तत्करोति तदाचष्टे।

(वा०) आख्यानात्कृतस्तदाचष्टे कृल्लु-क्प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्।

(वा०) प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलम्।

(वा०) धातुरूपं च।

(वा०) कर्तृकरणाद्धात्वर्थे।

(वा०) (बहुलमेतन्निदर्शनम् )

(वा०) णिङङ्गान्निरसने।

२७. कण्ड्वादिभ्यो यक्

३५.कण्डूञ् मन्तु हणीङ् वलाु असु (मनस्) महीङ् लाट् लेट् इरस् इरज् (इरञ्) दुवस् उषस् वेट मेधा कुषुभ (नमस्) मगध तन्तस्

### विमर्श

१-यहां से 'कर्मणः' की अनुवृत्ति ३।१।२१। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'करणे' की अनुवृत्ति ३।१।२१। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'धातोः' का अधिकार ३।१।९०। तक जाता है। इसी प्रकार इसी सूत्र से 'यङ्' की अनुवृत्ति ३।१।२४। तक जाती है। ४-यहां से 'नित्यम्' की अनुवृत्ति ३।१।२४। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'णिच्' की अनुवृत्ति ३।१।२६। तक जाती है।

पम्पस् (पपस्) सुख दुःख (भिक्ष चरण चरम अवर) सपर अरर (अरर्) भिषज् भिष्णुज् (अपर आर) इषुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एला केला खेला (वेला शेला) लिट् लोट् लेखा (लेख) रेखा द्रवस् तिरस् अगद उरस् तरण (तरिण) पयस् संभूयस सम्बर-आकृतिगणोऽयम्।। इति कण्ड्वादिः।।

२८. गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः

२९. ऋतेरीयङ्

३०. कमेर्णिङ्

३१. आयादय आर्धधातुके वा

३२. सनाद्यन्ता धातवः

३३. स्यतासी ऌलुटोः

३४. सिब्बहुलं लेटि

(वा०) सिब्बहुलं छन्दिस णिद्वक्तव्यः।

३५. कास्त्रत्ययादाममन्त्रे लिटि १

(वा०) कास्यनेकाज्यहणं कर्तव्यम्।

३६. इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः

३७. दयायासश्च

३८. उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्

३९. भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च

४०.कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि

४१. विदांकुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्

४२. अभ्युत्सादयां प्रजनयांचिक<mark>यां र-</mark> मयामकः पावयांक्रियाद्विदामक्र-त्रिति च्छन्दसि

४३. च्लि<sup>४</sup>लुङि

४४. च्लेः ५ सिच्

(वा॰) स्पृशमृशकृषतृपदृपां च्लेः सिज्वा वक्तव्यः

४५. शल इगुपधादनिटः क्सः ६

४६. शिलष आलिङ्गने

४७. न दृशः

४८.णिश्रिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ् ७

(वा०) कमेश्लेश्चङ्वक्तव्यः।

४९. विभाषा धेट्श्व्योः

५०. गुपेश्छन्दसिं

५१.नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः

५२. अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्<sup>१</sup>°

५३. लिपिसिचिह्नश्च<sup>११</sup>

५४. आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्

५५.पुषादिद्युताद्य्तृदितः परस्मैपदेषु १२

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'आम्' की अनुवृत्ति ३।१।४०।तक तथा 'अमन्त्रे लिटि' की ३।१।३९। तक जायेगी। २-यहां से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ३।१।३९। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ३।१।३९। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'अन्यतरस्याम्' की अनवृत्ति ३।१।४२। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'लुङि' की अनुवृत्ति ३।१।६६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'क्सः' की अनुवृत्ति ३।१।४७। तक जाती है। ७-यहां से 'च्हं' की अनुवृत्ति ३।१।५१। तक तथा 'कर्तरि' की अनुवृत्ति ३।१।६१। तक जाती है। ८-यहां से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ३।१।५०। तक जायेगी। ९-यहां से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।१।५१। तक जायेगी। १०-यहां से 'अङ्' की अनुवृत्ति ३।१।५९। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'लिपिसिचिह्नः' की अनुवृत्ति ३।१।५४। तक जायेगी। १२-इस सूत्र से 'परस्मैपदेषु' की अनुवृत्ति ३।१।५४। तक जाती है। यहां दिवादिगणीय 'पृष पृष्टी' धातु से लेकर 'गृधु अभिकांक्षायाम्' तक पृषादि गण तथा भ्वादि के 'द्युत्त दीप्ती' से लेकर 'कृपू सामथ्यें' तक द्युतादि धातुएँ परिगणित की गई हैं।

५६. सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च

५७. इरितो वा

५८. जृस्तम्भुमुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लु-ञ्जुक्षिभ्यश्च

५९. कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि

६०. चिण्ते रपदः

<mark>६ १.दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्य-</mark> तरस्याम्<sup>३</sup>

६२. अचः कर्मकर्तरि

६३. दुहश्च

६४. न ५ रुधः

६५. तपोऽनुतापे च

६६. चिण्भावकर्मणोः ६

<mark>६७. सार्वधातुके॰यक्</mark>

६८. कर्तरि<sup>८</sup>शप्

६९. दिवादिभ्यः श्यन्<sup>९</sup>

७०. वा<sup>१</sup>° भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्ल-मुत्रसित्रुटिलषः

७१. यसोऽनुपसर्गात्

७२. संयसश्च

७३. स्वादिभ्यः शनुः ११

७४. श्रुवः शृ च

७५. अक्षोऽन्यतरस्याम् १२

७६. तनूकरणे तक्षः

७७. तुदादिभ्यः शः

७८. रुधादिभ्यः श्नम्

७९. तनादिकृञ्भ्य उः<sup>१३</sup>

८०. धिन्विकृण्व्योर च

८१. क्र्यादिभ्यः श्ना<sup>१४</sup>

८२.स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च

८३. हलः श्नः १५ शानज्झौ

८४. छन्दसि<sup>१६</sup> शायजपि

८५. व्यत्ययो बहुलम्

८६. लिङ्गाशिष्यङ्

(वा०) दृशेरग्वक्तव्यः।

८७. कर्मवत्कर्मणा १७ तुल्यक्रियः

(वा०) सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः।

### विमर्श

१-यहाँ से 'वा' की अनुवृत्ति ३।१।५८। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'चिण्' की अनुवृत्ति ३।१।६५। तक तथा 'ते' की ३।१।६६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ३।१।६३। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'कर्मकर्तिरे' की अनुवृत्ति ३।१।६५। तक जायेगी। ५- यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ३।१।६५। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'मावकर्मणोः' की अनुवृत्ति ३।१।६७। तक जायेगी। ७-इस सूत्र से 'सार्वधातुके' की अनुवृत्ति ३।१।८२। तक जाती है। ८-यहाँ से 'कर्तिरे' की अनुवृत्ति ३।१।८८। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'श्यन्' की अनुवृत्ति ३।१।७२। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति ३।१।७२। तक जाती है। ११-यहाँ से 'श्नः' की अनुवृत्ति ३।१।७६। तक जाती है। ११-यहाँ से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ३।१।७६। तक जाती है। १३-यहाँ से 'उः' की अनुवृत्ति ३।१।८०। तक जाती है। १४-यहाँ से 'श्नः' की अनुवृत्ति ३।१।८४। तक जाती है। १६-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।१।८६। तक जाती है। १७-यहाँ से 'कर्मवत्' की अनुवृत्ति ३।१।८०। तक जाती है। १७-यहाँ से 'कर्मवत्' की अनुवृत्ति ३।१।८०। तक जाती है। १७-यहाँ से 'कर्मवत्' की अनुवृत्ति ३।१।९०। तक जाती है।

(वा०) दुहिपच्योर्बहुलं सकर्मकयोः।

(वा०) सृजियुज्योः श्यंस्तु।

(वा०) सृजेः श्रद्धोपपन्ने कर्तयेंवेति वाच्यम्।

(वा०) भूषाकर्मिकरादिसनां चान्य-त्रात्मनेपदात्।

८८. तपस्तपःकर्मकस्यैव

८९. न दुहस्नुनमां यक्चिणौ

(वा॰) यक्विणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिच् श्रिब्रूञामुपसंख्यानम्

(वा॰) यक्चिणोः प्रतिषेधे णिश्र-

न्धिग्रन्धिब्रू ञात्मनेपदाकर्मकाणामुपस्ंख्यानम्

९०.कुषिरञ्जोः प्राचांश्यन्परस्मैपदं च

९१. धातोः १

९२. त<sup>२</sup>त्रोपपदं सप्तमीस्थम्

९३. कृदतिङ्३

९४. वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्

९५. कृत्याः ४ (प्राङ्<u>ण्वुलः</u>)

९६. तव्यत्तव्यानीयरः

(वा०) केलिमर उपसंख्यानम् ।

(वा०) वसेस्तव्यत्कर्तरि णिच्च

९७. अचो यत्

(वा०) तिकशसिचतियतिजनिभ्योय-

द्वाच्यः।

(वा०) हनो वा यद्रधश्च वक्तव्यः।

९८. पोरदुपधात्

९९. शिकसहोश्च

१००. गदमदचरयमश्चानुपसर्गे

(वा०)चरेराङि चागुरौ।

१०१. अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणित-व्यानिरोधेषु

१०२. वहां करणम्

१०३. अर्यः स्वामिवैश्ययोः

१०४. उपसर्या काल्या प्रजने

१०५. अजर्यं संङ्गतम्

१०६. वदः सुपि क्यप्च<sup>६</sup>

१०७. भुवो भावे

१०८. हनस्त च

१०९. एतिस्तुशास्वृदृजुषः क्यप्

(वा०) आङ्पूर्वादञ्जेः संज्ञायामुप-संख्यानम्

(वा०) शसिदुहिगुहिभ्यो वा।

११०. ऋदुपधाच्च क्लपिचृतेः

१११.ई च खनः

११२. भृञोऽसंज्ञायाम्

(वा०) समश्च बहुलम्।

११३. मृजेर्विभाषा

११४.राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्ट-

पच्याव्यथ्याः

११५. भिद्योद्ध्यौ नदे

### विमर्श

१-इस सूत्र का अधिकार तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यन्त अर्थात् ३।४।११७। तक जाता है। २-यहाँ से 'तत्र' की अनुवृत्ति ३।१।९४। तक जाती है। ३-इससूत्र का अधिकार ३।४।७७। के पूर्व तक जानना चाहिए। ४-इस सूत्र का अधिकार ३।१।१३३। तक जााता है। ५-यहाँ से 'यत्' की अनुवृत्ति ३।१।१०६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'सुपि' की अनुवृत्ति ३।१।१०८। तक तथा 'क्यप्' की अनुवृत्ति ३।१।१२१। तक जायेगी। ७-इस सूत्र से 'भावे' की अनुवृत्ति ३।१।१०८। तक जायेगी।

११६. पुष्यसिध्यौ नक्षत्रे ११७. विपूयविनीयजित्या मुञ्ज-कल्कहलिष् ११८. प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः (वा०) छन्दसीति वक्तव्यम्। ११९. पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च १२०. विभाषाकुवृषोः १२१. युग्यं च पत्रे १२२. अमावस्यदन्यतरस्याम् १२३. छन्दसि निष्टक्यदेवह्यप्रणी-योत्रीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखा-न्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवा-**द्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपुडा**नि (वा०) हिरण्य इति वक्तव्यम्। १२४. ऋहलोण्यत्र (वा०) पाणौ सुजेण्यत्। (वा०) समवपूर्वाच्व। (वा०) लिपदिभिभ्यां चेति वक्तव्यम्। १२५. ओरावश्यके १२६. आसुयुविपरिपत्रिपचमश्च १२७. आनाय्योऽनित्ये १२८. प्रणाय्योऽसंमतौ १२९. पाय्यसात्राय्यनिकाय्यधाय्या

<mark>१३१.अग्नौ³परिचाय्योपचाय्यसमृह्</mark>याः १३२. चित्याग्निचत्ये च १३३. ण्वल्तचौ १३४.निद्यहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३६. 'नन्दिवाशिमदिद्षिसाधिवधिंशो-भिरोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्'२२। नन्दनः वाशनः मदनः दूषणः साधनः वर्धनः शोभनः रोचनः। 'सहितपिदमः संज्ञायाम्' २३। सहनः तपनः दमनः जल्पनः रमणः दर्पणः संक्रन्दनः संकर्षणः संहर्षणः जनार्दनः यवनः मधुसूदनः विभीषणः लवणः चित्तविनाशनः कुलदमनः (शत्रुदमनः) इति नन्द्यादिः। ३७. ग्राही उत्साही उद्दासी उद्धासी स्थायी मन्त्री संमर्दी । 'रक्षश्रुवपशां नौ २४। निरक्षी निश्रावी निवापी निशायी। 'याच्रव्याह-संव्याहब्रजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्' २५। अयाची अव्याहारी असंव्याहारी अव्राजी अवादी अवासी। 'अचामचित्तकर्तृका-णाम्'२६। अकारी अहारी अविनायी (विशायी विषायी) 'विशयी विषयी देशे' २७। विशयी विषयी देशः। 'अभिभावी भूते' २८। अपराधी उपरोधी परिभवी परिभावी ।। इति ग्रहादिः।। ३८. पच वच वप वद चल पत नट् भषट् प्लवट् चरट् गरट् तरट् चोरट् गाहट् सूरट् देवट् (दोषट्) जर (रज) मर (मद) क्षम (क्षय) सेव मेष कोप (कोष) मेध नर्त व्रण दर्श सर्प (दम्भ दर्प) जारभर श्वपच।। इति पचादिराकृतिगणः।।

१३५. इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः\*

### विमर्श

मानहविर्निवाससामिधेनीष्

१३०. क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ

१-यहाँ से 'ग्रहेः' की अनुवृत्ति ३।१।११९। तक जाती है। २-यहाँ से 'ण्यत्' की अनुवृत्ति ३।१।१३१। तक जायेगी। इस सूत्र में 'ऋहलोः' में पञ्चम्यर्थ में षष्ठी है। ३-इस सूत्र से 'अग्नौ' की अनुवृत्ति ३।१।१३२। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'कः' की अनुवृत्ति ३।१।१३६। तक जायेगी।

१३६. आतश्चोपसगें१
१३७. पाघ्राध्माधेट्दृशः शः१
(वा०) घ्रः संज्ञायां न।
१३८. अनुपस॰गीिल्लम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च
(वा०) नौ लिम्पेः।
(वा०) गवादिषु विन्देः संज्ञायामुपसंख्यानम्।
१३९. ददातिदधात्योर्विभाषा४
१४०. ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः५
(वा०) तनोतेर्ण उपसंख्यानम्।
१४१. श्याद् – व्यधास्त्र संस्रवतीणवसा
वह् – लिह – शिलष – श्वसश्च

इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

+>8-089<del>08</del>4

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'उपसों' की अनुवृत्ति ३।१।१३७। तक जाती है। २-यहाँ से 'शः' की अनुवृत्ति ३।१।१३९। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'अनुपसर्गात्' की अनुवृत्ति ३।१।१४०। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'विभाषा' की अनुवृत्ति भी ३।१।१४०। तक जायेगी। ५-इस सूत्र में 'ज्वल् इति' में इति शब्द आदि अर्थ का वाचक है। यहाँ से 'गः' की अनुवृत्ति ३।१।१४४। तक जाती है। ६-यहाँ से 'ग्रहः' की अनुवृत्ति ३।१।१४४। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'शिल्पिनि' की अनुवृत्ति ३।१।१४७। तक जाती है। ८-यहाँ से 'गः' की अनुवृत्ति ३।१।१४७। तक जाती है। ९-यहाँ से 'ण्युट्' की अनुवृत्ति ३।१।१४८। तक जायेगी। १०-यहाँ से 'वुन्' की अनुवृत्ति ३।१।१५०। तक जायेगी।

### द्वितीयः पादः

१. कर्मण्यण्१

(वा०) शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः।

(वा०) ईक्षिक्षमिभ्यां चेति वक्तव्यम्।

२. ह्वावामश्च

३. आतोऽनुपसर्गे कः र

(वा०) कविधौ सर्वत्र प्रसारणिभ्यो डः।

४. सुपि ३ स्थः

५. तुन्दशोकयोःपरिमृजापनुदोः

(वा०) आलस्यसुखाहरणयोरिति

वक्तव्यम्।

(वा॰) कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्।

३९. (वा १९९२)। मूलविभुज नखमुच काकगुह कुमुद महीघ्र कुध्र गिद्र— आकृतिंगणोऽयम्।। इति मूलविभुजादयः।।

६. प्रे दाज्ञः

७. समि ख्यः

८. गापोष्टक्

(वा०) पिबतेः सुराशीध्वोरिति

वक्तव्यम्।

(वा०) बहुलं तिण।

९. हरतेरनुद्यमनेऽच्<sup>४</sup>

(वा०) शक्तिलाङ्गलाङ्कुशयष्टितोमर-

घटघटीधनुष्यु ग्रहेरुपसंख्यानम्।

(वा०) सूत्रे च धार्येऽर्थे।

१०. वयसि च

११. आङि ताच्छील्ये

१२. अर्हः

१३. स्तम्बकर्णयो रमिजपोः

(वा०) हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्।

१४. शमि धातोः संज्ञायाम्

(वा॰) शमि संज्ञायां धातुग्रहणं कृञो हेत्वादिषु टप्रतिषेधार्थम्।

१५. अधिकरणे<sup>५</sup>शेतेः

(वा०) पार्श्वादिषूपसंख्यानम्।

४०.(वा १९९९)। पार्श्व उदर पृष्ठ उत्तान

अपमूर्धन् –इति पार्श्वादिः।।

(वा०) दिग्धसहपूर्वाच्चेति वक्तव्यम्

(वा०) उत्तानादिषु कर्तृषु।

(वा०) गिरौ डश्छन्दसि।

१६. चरेष्टः ६

१७. भिक्षासेनादायेषु च

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'कर्मणि' की अनुवृत्ति ३।२।५८। तक तथा 'अण्' की अनुवृत्ति ३।२।२। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'कः' की अनुवृत्ति ३।२।७। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'सुपि' की अनुवृत्ति ३।२।८३। तक जाती है। ४-यहाँ से 'हरतेः' की अनुवृत्ति ३।२।११। तक तथा 'अच्' की अनुवृत्ति ३।२।१५। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'अधिकरणे' की अनुवृत्ति ३।२।१६। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'टः' की अनुवृत्ति ३।२।२३। तक तथा 'चरेः' की अनुवृत्ति ३।२।१७। तक जाती है।

१८. पुरोऽय्रतोऽय्रेषु सर्तेः १

१९. पूर्वे कर्तरि

२०. कृञो³हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु

२१. दिवाविभानिशाप्रभाभास्करान्ता-नन्तादिबहुनान्दीकिलिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृ-

चित्रक्षेत्रसंख्याजङ्घाबाह्नहर्यत्तद्धनुररुष्षु (वा०) किंयत्तद्वहुषु कृओऽज्विधानम्।

२२. कर्मणि भृतौ

२३. न शब्द-श्लोक-कलह-गाथा-वैर-चाटु-सूत्र-मन्त्र-पदेषु

२४. स्तम्बशकृतोरिन्<sup>३</sup>

(वा०) व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्।

२५. हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ

२६. फलेग्रहिरात्मंभरिश्च

२७. छन्दिस वनसनरक्षिमथाम्

२८. एजेः खश्४

(वा॰) वातशुनीतिलशर्धेष्वजधेट्तुद-जहातिभ्य उपसंख्यानम्।

२९. नासिकास्तनयोध्मधिटोः

(वा०) स्तने धेटः।

(वा०) नासिकायां ध्मश्च।

(वा०) घटिखारीखरीषूपसंख्यानम्।

३०. नाडीमुष्ट्योश्च

३१. उदि कूले रुजिवहोः

३२. वहाभ्रे लिहः

३३. परिमाणे पचः ६

३४. मितनखे च

३५. विध्वरुषोस्तुदः

३६. असूर्यललाटयोर्दृशितपोः

३७. उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च

३८. प्रियवशे वदः खच्<sup>७</sup>

(वा०) गमेः सुपि वाच्यः।

(वा०) विहायसो विह इति वाच्यम्।

(वा०) खच्च डिद्रा वाच्यः।

(वा॰) डे च विहायसो विहादेशो वक्तव्यः।

३९. द्विषत्परयोस्तापेः

४०. वाचि यमो व्रते

४१. पूः सर्वयोदीरिसहोः

(वा०) भगे च दारेरिति काशिका।

४२. सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः

४३. मेघर्तिभयेषु कुञार

४४. क्षेमप्रियमद्रेऽण्च

४५. आशिते भुवः करणभावयोः

४६. संज्ञायां<sup>९</sup>भृ–तृ–वृ–जि–<mark>धारि–</mark> सहितपि–दमः

### विमर्श

१-यहाँ से 'सर्तेः' की अनुवृत्ति ३।२।१९। तक जाती है। २-यहाँ से 'कृञः' की अनुवृत्ति ३।२।२४। तक जायेगी। ३-इस सूत्रसे 'इन्' की अनुवृत्ति ३।२।२७। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'खश्' की अनुवृत्ति ३।२।३७। तक जाती है। ५-यहाँ से 'ध्रमिधेटोः' की अनुवृत्ति ३।२।३०। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'पचः' की अनुवृत्ति ३।२।३४। तक जाती है। ७-यहाँ से 'खच्' की अनुवृत्ति ३।२।४७। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'कृञः' की अनुवृत्ति ३।२।४४। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ३।२।४७। तक जाती है।

४७. गमश्र

४८. अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः<sup>२</sup>

(वा०) डप्रकरणे सर्वत्रपत्रयोरुप-संख्यानम्।

(वा०) उरसो लोपश्च।

<mark>(वा०)</mark> सुदुरोरधिकरणे।

<mark>(वा०)</mark> निसो देशे।

(वा०) अन्यत्रापि दृश्यत इति वक्तव्यम्

<mark>४९. आशिषि हनः³</mark>

(वा॰) दारावाहनोऽणन्तस्य च टः संज्ञायाम्।

(वा०) चारौ वा।

(वा०) कर्मणि समि च।

५०. अपे क्लेशतमसोः

५१. कुमारशीर्षयोणिनिः

५२. लक्षणे जायापत्योछक्<sup>४</sup>

५३. अमनुष्यकर्तृके च

५४. शक्तौ हस्तिकवाटयोः

५५. पाणिघताडघौ शिल्पिन

(वा०) राजघ उपसंख्यानम्।

५६.आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्ध-प्रियेषु च्यथेष्वच्वौ कृञः करणे ख्युन् ५७. कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ

५८. स्पृशोऽनुदके क्विन्६

५९.ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्जुयुजि-क्रुञ्जां च

६०. त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च

(वा॰) समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम् (वा॰) दृशेः क्सश्चेति वक्तव्यम्।

६१.सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविद्भिदच्छि-दजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप्

६२.भजो णिवः

६३. छन्दसि<sup>९</sup> सहः

६४. वहश्च<sup>१</sup>°

६५. कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट् ११

६६. हव्येऽनन्तः पादम्

६७. जनसनखनक्रमगमो विट्<sup>१२</sup>

६८. अदोऽ १३ नन्ने

६९. क्रव्ये च

७०. दुहः कब्घश्च

७१. मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन्<sup>१४</sup>

### विमर्श

१-यहाँ से 'गमः' की अनुवृत्ति ३।२।४८। तक जायेगी। २-यहाँ से 'डः' की अनुवृत्ति ३।२।५०। तक जाती है। ३-यहाँ से 'हनः' की अनुवृत्ति ३।२।५५। तक जाती है। ४-यहाँ से 'टक्' प्रत्यय की अनुवृत्ति ३।२।५४। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'आढ्यसुभगस्थूलपिलतनग्नान्धप्रियेषु च्च्यर्थेष्वच्चौ' की अनुवृत्ति ३।२।५७। तक जाती है। ६-यहाँ से 'क्विन्' की अनुवृत्ति ३।२।६०। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'उपसगेंऽपि' की अनुवृत्ति ३।२।७७। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'ण्व' की अनुवृत्ति ३।२।६४। तक जायेगी। ९-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।२।६७। तक जाती है। १०-यहाँ से 'वहः' की अनुवृत्ति ३।२।६६। तक जायेगी। ११-यहाँ से 'व्युट्' की अनुवृत्ति ३।२।६६। तक जायेगी। १४-यहाँ से 'व्युट्' की अनुवृत्ति ३।२।६६। तक जायेगी। १२-यहाँ से 'विट्' की अनुवृत्ति ३।२।६९। तक जाती है। १३-'अदः' की भी अनुवृत्ति ३।२।६९। तक जायेगी। १४-यहाँ से 'मन्त्रे ण्विन्' की अनुवृत्ति ३।२।७२। तक जाती है।

(वा॰) श्वेतवहादीनां डस् पदस्येति वक्तव्यम्।

(वा०) अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च।

७२. अवे यजः १

७३. विजुपे छन्दिसि १

७४. आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च

७५. अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते

७६.क्विप्च४

७७. स्थः क च

७८. सुप्यजातौ णिनि स्ताच्छील्ये

(वा०) णिङ्विधौ साधुकारिण्युप-संख्यानम्।

(वा०) ब्रह्मणि वदः।

७९. कर्तर्युपमाने

८०. व्रते

८१. बहुलमाभीक्ष्ण्ये

८२. मनः६

८३. आत्ममाने खश्च

८४. भूते॰

८५. करणे यजः

८६. कर्मणि हनः८

८७. ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्

८८.बहुलं छन्दिस

८९. सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः

९०. सोमे सुञः

९१. अग्नौ चेः<sup>१०</sup>

९२. कर्मण्यग्न्याख्यायाम्

९३. कर्मणीनिविक्रियः

(वा०) कुत्सितग्रह<mark>णं कर्तव्यम्।</mark>

९४. दृशेः क्वनिप्<sup>११</sup>

९५. राजनि युधिकृञः १२

९६. सहे च

९७. सप्तम्यां जनेर्डः १३

९८. पञ्चम्यामजातौ

९९. उपसर्गे १४ च संज्ञायाम्

१००. अनौ कर्मणि

### विमर्श

१-'यजः' की अनुवृत्ति ३।२।७३।तक जाती है। २-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।२।७४। तक तथा 'विच्' की ३।२।७५। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'मिनन्वविन्वविन्यः' की अनुवृत्ति ३।२।७५। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'विव्वप्' की अनुवृत्ति ३।२।७७। तक जाती है। ५-यहाँ से 'णिनिः' की अनुवृत्ति ३।२।८६। तक तथा 'सुपि' की अनुवृत्ति ३।२।८३। तक जायेगी। ६-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ३।२।८३। तक जाती है। ७-इस सूत्र का अधिकार 'वर्तमाने लट्' (३।२।१२३।) से पूर्व तक अर्थात् ३।२।१२२। तक जाता है। ८-यहाँ से 'हनः' की अनुवृत्ति ३।२।८८। तक तथा 'कर्मणि' की अनुवृत्ति ३।२।९५। तक जाती है। ९-यहाँ से 'विव्वप्' की अनुवृत्ति३।२।९२। तक जायेगी। १०-यहाँ से 'चेः' की अनुवृत्ति ३।२।९२। तक जायेगी। ११-'क्विनप्' की अनुवृत्ति ३।२।९६। तक जाती है। १२-'युधिकृञः' की भी अनुवृत्ति ३।२।९६। तक जाती है। १३-'युधिकृञः' की भी अनुवृत्ति ३।२।९६। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'उपसर्गे' की अनुवृत्ति ३।२।१००। तक जाती है।

१०१. अन्येष्वपि दृश्यते (वा०) अन्येभ्योऽपि दृश्यते। १०२.निष्ठा (वा०) आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या। १०३. सुयजोङ्वीनप् १०४. जीर्यतेरतृन् १०५. छन्दसि १ लिट् १०६. लिटः कानज्वार १०७. क्वस्३श्च १०८. भाषायां सदवसश्रुवः <mark>१०९. उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च</mark> ११०. लुङ् १११. अनद्यतने<sup>४</sup> लङ् ११२. अभिज्ञावचने ऌट्५ ११३.न यदि ११४. विभाषा साकाङ्क्षे ११५. परोक्षे लिट्६ (वा०) अत्यन्तापह्नवे लिड्वक्तव्यः।

११७. प्रश्ने चासन्नकाले ११८. लट् स्मे ११९. अपरोक्षे च १२०. ननौ पृष्टप्रतिवचने<sup>९</sup> १२१. नन्वोर्विभाषा<sup>१</sup> १२२.पुरि लुङ्चास्मे १२३. वर्तमाने ११ लट् १२४. लटः शतृशानचाव<sup>१२</sup>प्रथमा-समानाधिकरणे १२५. संबोधने च १२६. लक्षणहेत्वोः क्रियायाः १२६. तौ सत् १२८. पूड्यजोः शानन् १२९. ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् १३०. इङ्धार्योः शत्र<sup>१३</sup>कृच्छ्रिण १३१. द्विषोऽमित्रे १३२. सुञो यज्ञसंयोगे १३३. अर्हः प्रशंसायाम्

### विमर्श

११६. हशश्वतोर्लङ् च<sup>७</sup>

१-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।२।१०७। तक जायेगी। २-यहाँ से 'लिटः' 'वा' की अनुवृत्ति ३।२।१०९। तक जाती है। ३-'क्वसुः' की अनुवृत्ति ३।२।१०८। तक जाती है। ४-यहाँ से 'अनद्यतने' की अनुवृत्ति ३।२।११९। तक तथा मण्डूकप्लुतगित से ३।२।१२२। में भी जायेगी। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ३।२।११४। तक जाती है। ६-यहाँ से 'परोक्षे' की अनुवृत्ति ३।२।११८। तक तथा 'लिट्' की अनुवृत्ति ३।२।११७। तक जाती है। ८-यहाँ से 'लट्' की अनुवृत्ति ३।२।११८। तक जाती है। ८-यहाँ से 'लट्' की अनुवृत्ति ३।२।१२२। तक तथा 'स्मे' की ३।२।११९। तक जायेगी। १-'पृष्टप्रतिवचने' की अनुवृत्ति ३।२।१२१। तक जाती है। १०-यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ३।२।१२२। तक जायेगी। ११-'वर्तमाने' की अनुवृत्ति ३।२।१२२। तक जाती है। १२-यहाँ से 'लटः शतृ–शानचौ' की अनुवृत्ति ३।२।१२६। तक जायेगी। १३-इस सूत्र से 'शतृ' की अनुवृत्ति ३।२।१३३। तक जायेगी।

१३४. आ क्वेस्तच्छील–तद्धर्म– तत्साधुकारिषु<sup>१</sup>

१३५. तृन्

(वा०) त्तृन्विधावृत्विक्षु चानुपसर्गस्य।

(वा०) नयतेः षुक्।

(वा०) त्विषेर्देवतायामकारश्चोपधाया-अनिट्त्वं च।

(वा०) क्षदेश युक्ते

(वा०) छन्दिस तृच्च

१३६ अलंकृञ्निराकृञ्प्रजनोत्पचो-त्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच्<sup>र</sup>

१३७. णेश्छन्दसि<sup>३</sup>

१३८. भुवश्च<sup>४</sup>

१३९. ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः

१४०. त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः कुः

१४१. शमित्यष्टाभ्यो घनुण्

१४२. संपृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरि-सृसंसृजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरट-परिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्वहदुहयुजा-क्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरा-मुषाभ्याहनश्च १४३. वौ६ कषलसकत्यस्रम्भः

१४४. अपे च लषः

१४५. प्रे लपसृद्रुमथवदवसः

१४६. निन्दहिंसिक्लशखादविनाश-परिक्षिपपरिस्टपरिवादिव्याभाषासुयो वुञ्°

१४७. देविक्रुशोश्चोपसर्गे

१४८. चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्<sup>८</sup>

१४९. अनुदात्तेतश्च हलादेः

१५०.जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वल-शुचलषपतपदः

१५१. क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च

१५२. न धः

१५३. सूददीपदीक्षश्च

१५४. लषपतपदस्थाभूवृषहनकम-गमशृभ्य उकञ्

१५५.जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन्

१५६. प्रजोरिनिः १°

१५७. जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यम-परिभूप्रसूभ्यश्च

१५८. स्पृहिगृहिपतिद्यिनिद्रातन्द्रा-श्रद्धाभ्य आलुच्

### विमर्श

१-इस सूत्र का अधिकार ३।२।१७८। तक जाता है। २-यहाँ से 'इष्णुच्' की अनुवृत्ति ३।२।१३८। तक जाती है। ३-'छन्दिसि' की भी अनुवृत्ति ३।२।१३८। तक जाती है। ४-यहाँ से 'भुवः' की अनुवृत्ति ३।२।१३९। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'घिनुण्' की अनुवृत्ति ३।२।१४५। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'वौ' की अनुवृत्ति ३।२।१४४। तक जाती है। ७-यहाँ से 'वुञ्' की अनुवृत्ति ३।२।१४८। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'अकर्मकात्' की अनुवृत्ति ३।२।१४९। तक तथा 'युच्' की ३।२।१५३। तक जाती है। ९-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ३।२।१५३। तक जाती है। ९-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ३।२।१५३। तक जाती है। १०-यहाँ से 'इनिः' की अनुवृत्ति ३।२।१५७। तक जायेगी।

१५९. दाधेट्सिशदसदो रुः

१६०. सृघस्यदः क्मरच्

१६१. भञ्जभासमिदो घुरच्

१६२. विदिभिदिच्छिदेः कुरच्

<mark>१६३. इण्नशिजिसर्तिभ्यः</mark> क्वरप्<sup>१</sup>

१६४. गत्वरश्च

१६५. जागुरूकः र

१६६. यजजपदशां यङः

१६७. निमकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः

१६८. सनाशंसभिक्ष उः

१६९. विन्दुरिच्छुः

१७०. क्याच्छन्दसि

१७१.आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्

च

(वा॰) भाषायां धाञ्कृसृगेमिज-निनमिभ्यः।

(वा॰) सासहिवावहिचाचलिपा-पतीनामुपसंख्यानम्।

१७२. स्विपतृषोर्नजिङ्

(वा०) धृषेश्चेति वाच्यम्।

१७३. शृवन्द्योरारुः

१७४.भियः क्रुवलुकनौ

(वा०) क्रुकन्नपि वक्तव्यः।

१७५.स्थेशभासपिसकसो वरच्

१७६. यश्च यङः

१७७. भ्राजभासधुर्विद्युतोजिपृजु-ग्रावस्तुवः क्विप्<sup>६</sup>

१७८. अन्येभ्योऽपि दृश्यते

(वा०) क्विब्वचिप्रच्छयायतस्तुकट-प्रुजुश्रीणां दीघोंऽसंप्रसारणं च।

(वा०) द्युतिगमिजुहोतीनां द्वें च।

(वा०) जुहोतेर्दीर्घश्च।

(वा०) दृणातेर्ह्रस्वश्च।

(वा०) ध्यायतेः संप्रसारणं च।

१८०. विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्

(वा॰) डुप्रकरणे मितद्व्रादिभ्य उप-संख्यानम्।

१८१. धः कर्मणि ष्ट्रन्

१८२. दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसि-चिमहपतदशनहः करणे<sup>९</sup>

१८३. हलसूकरयोः पुवः

१८४. अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः १०

### विमर्श

१-यहां से 'क्वरप्' की अनुवृत्ति ३।२।१६४। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'ऊकः' की अनुवृत्ति ३।२।१६६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'उः' की अनुवृत्ति ३।२।१७०। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।२।१७१। सूत्र में जायेगी। ५-यहाँ से 'वरच्' की अनुवृत्ति ३।२।१७६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'विवप्' की अनुवृत्ति ३।२।१७६। तक जाती है। ७-यहाँ से 'भुवः' की अनुवृत्ति ३।२।१८०। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'प्ट्रम्' की अनुवृत्ति ३।२।१८३। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'करणे' की अनुवृत्ति ३।२।१८६। तक जाती है। १०-यहाँ से 'इत्रः' की अनुवृत्ति ३।२।१८६। तक जायेगी।

१८५. पुवः १ संज्ञायाम् १८६. कर्तरि चर्षिदेवतयोः १८७. जीतः क्तः १८८. मितबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च (कर्मणि दिवापूः सर्वसत्सूबहुलमन्येष्वपि नन्वोः शमिति भञ्जभासधः कर्मण्यष्टौ।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

<del>}}+000+}(-</del>

### विमर्श

१-'पुवः' की अनवृत्ति ३।२।१८६। तक जायेगी। २-यहाँ से 'क्तः' की अनुवृत्ति ३।२।१८८। तक जाती है।

## तृतीयः पादः

१. उणादयो १ बहुलम्

२. भूतेऽपि दृश्यन्ते

३. भविष्यति<sup>२</sup> गम्यादयः

४१. गमी आगमी भावी प्रस्थायी प्रतिरोधी प्रतियोधी प्रतिबोधी प्रतियायी प्रतियोगी-एते

<mark>गम्यादयः।।</mark>

<mark>४. यावत्पुरानिपातयोर्लट्³</mark>

५. विभाषा<sup>४</sup> कदाकह्यों:

६. किंवृत्ते लिप्सायाम्

७. लिप्स्यमानसिद्धौ च

<mark>८. लोडर्थलक्षणे</mark>५ च

९. लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके

<mark>१०.तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्</mark>थायाम्

११. भाववचनाश्च

१२. अण्कर्मणि च

१३. लट् शेषे॰ च

१४. लृटः सद्वा

१५. अनद्यतने लुट्

१६. पदरुजविशस्पृशो घञ्८

(वा०) स्पृश उपतापे।

१७. सृ स्थिरे

(वा०) व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम्

१८. भावे९

१९. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् १०

२०. परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः

(वा०) दारजारौ कर्तरि णिलुक् च।

२१. इङश्च

(वा०) अपादाने स्त्रियामुपसंख्यानम्

तदन्ताच्च वा ङीष्।

(वा०) शृवायुवर्णनिवृत्तेषु।

२२. उपसर्गे रुवः

२३. समि युद्रुदुवः

२४. श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे

२५. वौ क्षुश्रुवः

२६. अवोदोर्नियः

२७. प्रे-द्रु-स्तु-स्नुवः

२८. निरभ्योः पूल्वोः

२९. उन्न्योर्गः ११

३० कृ धान्ये

३१. यज्ञे सिम स्तुवः

३२. प्रे स्रो<sup>१२</sup>ऽयज्ञे

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'उणादयः' की अनुवृत्ति ३।३।३।तक जाती है। २-यहाँ से 'भविष्यति' की अनुवृत्ति ३।३।१५। तक जायेगी। ३-'लट्' की अनुवृत्ति ३।३।९। तक जायेगी। ४-'विभाषा' की अनुवृत्ति ३।३।९। तक जाती है। ५-यहाँ से 'लोडर्थलक्षणे' की अनुवृत्ति ३।३।९। तक जाती है। ६-यहाँ से 'क्रियायां क्रियार्थायाम्' की अनुवृत्ति ३।३।१४। तक जाती है। ७-'शेषे' की अनुवृत्ति ३।३।१४। तक जायेगी। ८-'घज्' की अनुवृत्ति ३।३।५५। तक जाती है। ९-इस सूत्रका अधिकार ३।३।११२। तक जायेगा। ११-इस सूत्र से 'उच्योः' की अनुवृत्ति ३।३।३०। तक जाती है। १२-यहाँ से 'स्रः' की अनुवृत्ति ३।३।३४। तक जायेगी।

३३. प्रथने वा १वशब्दे

३४. छन्दोनाम्नि च

३५. उदि ग्रहः र

३६. समि मुष्टौ

३७. परिन्योर्नीणोर्द्युताभ्रेषयोः

३८. परावनुपात्यय इणः

३९. व्युपयोः शेतेः पर्याये

४०. हस्तादाने चे<sup>३</sup>रस्तेये

४१. निवासचितिशरीरोपसमाधाने-ष्वादेश्च कः<sup>४</sup>

४२. सङ्घे चानौत्तराधर्ये

४३. कर्मव्यतिहारे णच् स्त्रियाम्

४४. अभिविधौ भाव इनुण्

४५. आक्रोशेऽवन्योर्गहः

४६. प्रे लिप्सायाम्

४७. परौ यज्ञे

४८. नौ वृ धान्ये

४९. उदि श्रयतियौतिपूद्रुवः

५०.विभाषा<sup>६</sup>ऽऽङि रुप्लुवोः

५१. अवे ग्रहो॰ वर्षप्रतिबन्धे

५२. प्रे<sup>८</sup> वणिजाम्

५३. रश्मौ च

५४. वृणोतेराच्छादने

५५. परौ भुवोऽवज्ञाने

५६. एरच्

(वा०) भयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके

क्तादिनिवृत्त्यर्थम्।

(वा०) जवसवौ छन्दिस वक्तव्यौ।

५७. ऋदोरप्

५८. ग्रहवृद्निश्चिगमश्च

(वा०) वशिरण्योश्चोपसंख्यानम्।

(वा०)घञर्थे कविधानम्।

५९. उपसर्गेऽदः १०

६०. नौ ण च

६१. व्यधजपोरनुपसर्गे ११

६२. स्वनहसोर्वा<sup>१२</sup>

६३.यमः समुपनिविषु च

६४. नौ१३ गदनदपठस्वनः

६५.क्वणो वीणायां च

६६. नित्यं पणः परिमाणे

६७. मदोऽनुपसर्गे

६८. प्रमदसंमदौ हर्षे

### विमर्श

१-यहाँ से 'वौ' की अनुवृत्ति ३।३।३४। तक जाती है। २-'ग्रहः' की अनुवृत्ति ३।३।३६। तक जायेगी। ३-'चेः' की अनुवृत्ति ३।३।४२। तक जाती है। ४-यहाँ से 'आदेश्च कः' की अनुवृत्ति ३।३।४२। तक जायगी। ५-'ग्रहः' की अनुवृत्ति ३।३।४७। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ३।३।५५। तक जायेगी। ७-'ग्रहः' की अनुवृत्ति ३।३।५४। तक जाती है। ४-यहाँ से 'अप्' की अनुवृत्ति ३।३।८७। तक जाती है। १०-'अदः' की अनुवृत्ति ३।३।६५। तक जाती है। १४-यहाँ से 'अनुपसर्गे' की अनुवृत्ति ३।३।६५। तक जायेगी। १२-'वा' की अनुवृत्ति ३।३।६५। तक जायेगी। १३-'नौ' की अनुवृत्ति ३।३।६५। तक जायेगी। १३-'नौ' की अनुवृत्ति ३।३।६५। तक जायेगी। १३-'नौ' की अनुवृत्ति ३।३।६५। तक जायेगी।

६९. समुदोरजः पशुषु

७०. अक्षेषु ग्लहः

७१. प्रजने सर्तेः

<mark>७२. ह्नः सं</mark>प्रसारणं च<sup>१</sup> न्यभ्युपविषु

७३.आङ युद्धे

७४. निपानमाहावः

<mark>७५. भावे</mark>ऽनुपसर्गस्य<sup>२</sup>

७६. हनश्च<sup>३</sup> वधः

७७. मूर्ती घनः ४

७८. अन्तर्घनो देशे

७९. अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च

८०. उद्धनोऽत्याधानम्

<mark>८१. अपघनोऽङ्गम्</mark>

८२. करणे ५ उयोविद्रुषु

८३. स्तम्बे क च

८४. परौ घः

८५: उपघ्न आश्रये

८६. सङ्घोद्धौ गणप्रशंसयोः

८७. निघो निमितम्

८८. ड्वितः क्त्रिः

८९. ट्वितोऽथुच्

<mark>९०. यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो</mark> नङ्

९१. स्वपो नन्

९२. उपसर्गे घोः किः ६

९३. कर्मण्यधिकरणे च

९४. स्त्रियां क्तिन्<sup>७</sup>

(<mark>वा०</mark>) निष्ठायां सेट् इति वक्तव्यम्।

९५.स्थागापापचो भावे

(वा०) श्रुयजीषिस्तुभ्यः करणे।

(वा०) ग्लाम्लाज्याहाभ्यो निः।

९६. मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः<sup>९</sup>

९७. ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च

९८. व्रजयजोर्भावे क्यप्<sup>१०</sup>

९९.संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविद-षुञ्शीङ्भृञिणः

१००. कृञः श<sup>११</sup> च

१०१. इच्छा

(वा॰) परिचर्यापरिसर्यामृगयाटाट्या-नामुपसंख्यानम्

(वा०) जागर्तेरकारो वा।

१०२. अ<sup>१२</sup>प्रत्ययात्

१०३. गुरोश्च हलः

(वा०) निष्ठायां सेट् इति वक्तव्यम्

१०४. षिद्धिदादिभ्योऽङ्१३

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'ह्नः संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ३।३।७५। तक जाती है। २-यहाँ से 'मावेऽनुपसर्गस्य' की अनुवृत्ति ३।३।७६। तक जायेगी। ३-'हनः' की अनुवृत्ति ३।३।८७। तक जाती है। ४-यहाँ से 'घनः' की अनुवृत्ति ३।३।८३। तक जाती है। ५-'करणे' की अनुवृत्ति ३।३।८४। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'घोः किः' की अनुवृत्ति ३।३।९३। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'स्त्रियाम्' की अनुवृत्ति ३।३।११२। तथा 'क्तिन्' की अनुवृत्ति ३।३।९७। तक जाती है। ८-'भावे' की अनुवृत्ति ३।३।९६। तक जायेगी। १-'उदात्तः' की अनुवृत्ति ३।३।१००। तक जाती है। १०-'क्यप्' की भी अनुवृत्ति ३।३।१००। तक जाती है। १०-'क्यप्' की अनुवृत्ति ३।३।१०३। तक जायेगी। १३-इस सूत्र से 'अङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१०६। तक जायेगी। १३-इस सूत्र से 'अङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१०६। तक जाती है।

४२. ('भिदा विदारणे' २९) (छिदा द्वैधीकरणे' ३०) विदा। क्षिपा। ('गुहा गियोंषध्योः' ३१) श्रद्धा। मेधा गोधा। ('आरा शस्त्र्याम्' ३२) हारा। ('कारा बन्धने' ३३) क्षिया। ('तारा ज्योतिषि' ३४) ('धारा प्रपातने' ३५) रेखा चूडा पीडा वपा वसा मृजा। 'क्रपेः संप्रसारणं च' ३६। कृपा। इति भिदादिः।।

(वा०) क्रपेः संप्रसारणं च। १०५. चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च

१०६. आतश्चोपसर्गे

१०७. ण्यासश्रन्थो युच्

(वा०) घट्टिवन्दिविदिभ्यश्चेति वाच्यम्।

(वा०) इषेरनिच्छार्थस्य।

(वा०) परेर्वा।

१०८. रोगाख्यायां ण्वुल्व<sup>१</sup>हुलम्

(वा०) धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल् ।

(वा०) इक्शितपौ धातुनिर्देशे ।

(वा०) वर्णात्कारः।

(वा०) रादिफः।

(वा०) मत्वर्थाच्छः।

(वा०) इणजादिभ्यः।

(वा०) इञ् वपादिभ्यः।

(वा०)इत्कृष्यादिभ्यः।

(वा०) संपदादिभ्यः क्विप् ।

४३. (वा. २२३३)। संपद् विपद् आपद् प्रतिपद् परिषद्–एते संपदादयः।।

१०९. संज्ञायाम्

११०. विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च

१११. पर्यायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच्

११२. आक्रोशे नञ्यनिः

११३. कृत्यल्युटो बहुलम्

११४. नंपुसके भावे काः

११५. ल्युट्रे च

११६. कर्मणि च येन संस्पर्शात्कर्तुः शरीरसुखम्

११७. करणाधिकरणयोश्च<sup>४</sup>

११८. पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण

११९. गोचरसंचरवहव्रजव्यजापण-निगमाश्च

१२०. अवे तृ-स्रोर्घञ्<sup>६</sup>

१२१. हलश्च

(वा०) घञ्विधाववहाराधारावाया-नामुपसंख्यानम्।

१२२. अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च

१२३. उदङ्कोऽनुदके

१२४. जालमानायः

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'ण्वुल्' की अनुवृत्ति ३।३।११०। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'नपुंसके भावे' की अनुवृत्ति ३।३।११६। तक जायेगी। ३-'ल्युट्' की अनुवृत्ति ३।३।११७। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'करणाधिकरणयोः' की अनुवृत्ति ३।३।१२५। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'घः' की अनुवृत्ति ३।३।११९। तक तथा 'पुंसि संज्ञायां' की अनुवृत्ति ३।३।१२५। तक एवं 'प्रायेण' की ३।३।१२१। तक जाती है। ३।३।११९। में 'प्रायेण' सम्बन्धित नहीं होता है। ६-'घञ्' की अनुवृत्ति ३।३।१२५। तक जाती है।

१२५. खनो घ च
(वा०) खनेडंडरेकेकबका वाच्याः।
१२६. ईषद्-दुः-सुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल्<sup>१</sup>
१२७. कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः
(वा०) कर्तृकर्मणोश्च्यर्थयोरिति
वाच्यम्।
१२८. आतो युच्<sup>१</sup>
१२९. छन्दसि<sup>३</sup> गत्यर्थेभ्यः
१३०. अन्येभ्योऽपि दृश्यते
(वा०) भाषायां शासियुधिदृशिधिषम्षभ्यो यज्वाच्यः।

१३०. अन्यभ्याऽपि दृश्यते
(वा०) भाषायां शासियुधिदृशिधृषिमृषिभ्यो युज्वाच्यः।
१३१. वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा<sup>४</sup>
१३२. आशंसायां<sup>५</sup> भूतवच्च
१३३. क्षिप्रवचने ऌट्
१३४. आशंसावचने लिङ्
१३५. नानद्यतनव<sup>६</sup>त्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः

१३६. भविष्यति मर्यादावचनेऽवरिस्मन्
१३७. कालविभागे चानहोरात्राणाम्
१३८. परिस्मिन्वभाषा
१३९. लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ
१४०. भूते विस्ता लङ् क्रियातिपत्तौ
१४१. वोताप्योः ११११ अरु. विभाषा कथिम लिङ् च
१४४. किंवृत्ते लिङ्ल्टौ
१४५. अनवक्लुप्त्यमर्षयोर वित्ते वित्ते विरुष्ट विभाषा स्थित् वित्ते विरुष्ट विभाषा स्थित् वित्ते विरुष्ट विश्व वित्ते वित्ते विरुष्ट विश्व वित्ते वित्त

१४८. यच्चयत्रयोः १६

### विमर्श

१-यहाँ से 'ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छ्रार्थेषु' की अनुवृत्ति ३।३।१३०। तक तथा 'खल्' की अनुवृत्ति ३।३।१२७। तक जायेगी। २-'युच्' की अनुवृत्ति ३।३।१३०। तक <mark>जाती है। ३-'छन्दसि' की भी अनुवृत्ति ३।३।१३०। तक जाती है। ४-इस सूत्र से</mark> 'वर्तमानवद्वा' की अनुवृत्ति ३।३।१३२। तक जायेगी। ५-'आशंसायाम्' की अनुवृत्ति <mark>३।३।१३३। तक जाती है। ६-'नानद्यतनवत्' की अनुवृत्ति ३।३।१३८। तक जाती</mark> है। ७-यहाँ से ' भविष्यति ' की अनुवृत्ति ३।३।१३९। तक, 'मर्यादावचने' की ३।३।१३८। तक एवं 'अवरस्मिन्' की ३।३।१३७। तक जायेगी। ८-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१३८। तक जाती है। ९-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१४१। <mark>तक जायेगी। १०-'भूते' की अनुवृत्ति ३।३।१४१। तक जाती है। ११-'उताप्योः</mark> समर्थयोर्लिङ्' (३।३।१५२।) सूत्र से पूर्व तक विकल्प से लङ् प्रत्यय का विधान होता है अर्थात् इस सूत्र का अधिकार ३।३।१५१। तक जाता है। 'वा+आ' को सवर्ण दीर्घ होकर 'वा' बना पुनः वा+उताप्योः यहाँ आद् गुणः (६।१।८४।) लगकर वोताप्योः बना है। यहाँ पर आङ् मर्यादा में है, अभिविधि में नहीं। १२-यहाँ से 'गर्हायाम्' की अनुवृत्ति ३।३।१४४।, तथा 'लट्' की अनुवृत्ति ३।३।१४३। तक जायेगी। १३-'लिङ्लटौ' की अनुवृत्ति ३।३।१४५। तक जाती है। १४-यहाँ से 'अनवक्खप्त्यमर्षयोः' की <mark>अनुवृत्ति ३।३।१४८। तक जायेगी। १५-'लिङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१५०। तक जाती</mark> है। १६-इस स्प्यस्त सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१५०। तक जाती है।

१४९. गर्हायां च

१५०. चित्रीकरणे व

१५१. शेषे लडयदौ

१५२. उताप्योः समर्थयोर्लिङ्

१५३. कामप्रवेदनेऽकच्चिति

१५४. संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धा-प्रयोगे<sup>३</sup>

१५५. विभाषा<sup>४</sup>धातौ संभावनवचने-ऽयदि

१५६. हेतुहेतुमतोर्लिङ्

१५७. इच्छार्थेषु 'लिङ्लौटौ

(वा०) कामप्रवेदन इति वक्तव्यम्।

१५८. समानकर्तृकेषु ६ तुमुन्

१५९. लिङ्७च

१६०. इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने

१६१. विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट-संप्रश्नप्रार्थनेषु<sup>८</sup>लिङ् १६२. लोट्<sup>९</sup>च

१६३.प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु १°कृत्याश्च

१६४. लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिकें ११

१६५.समे लोट्<sup>१२</sup>

१६६. अधीष्टे च

१६७. कालसमयवेलासु<sup>१३</sup>तुमुन्

१६८. लिङ्यदि १४

१६९. अहें कृत्यतृचश्च

१७०. आवश्यकाधमण्ययो<sup>१५</sup>णिनिः

१७१. कृत्याश्च<sup>१६</sup>

१७२. शिक लिङ् च

१७३. आशिषि १७ लिङ्लोटौ

१७४. किच् कौ च संज्ञायाम्

१७५. माङि लुङ्१८

१७६. स्मोत्तरे लङ् च

(उणादय इङो निवासवय-धजपोरपघन इच्छा हलश्च वोताप्यो-र्विधिषोडश।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।

-16-000-6/-

### विमर्श

१-'चित्रीकरणे' की अनुवृत्ति ३।३।१५१। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'लिङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१५५। तक जाती है। ३-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१५५। तक जायेगी। ४-'विभाषा' की अनुवृत्ति ३।३।१५६। तक जाती है। ५-'इच्छार्थेषु' की अनुवृत्ति ३।३।१५९। तक जायेगी। ७-'लिङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१६०। तक जायेगी। ७-'लिङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१६०। तक जायेगी। ८-'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु' की अनुवृत्ति ३।३।१६२। तक जायेगी। १०-'त्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु' की अनुवृत्ति ३।३।१६२। तक जायेगी। १०-'प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु' की अनुवृत्ति ३।३।१६५। तक जाती है। ११-यहाँ से 'ऊर्ध्वमौहूर्तिके' की अनुवृत्ति ३।३।१६५। तक जाती है। १३-यहाँ से 'कालसमयवेलासु' की अनुवृत्ति ३।३।१६८। तक जायेगी। १४-यहाँ से 'लिङ्' की अनुवृत्ति ३।३।१६९। तक जायेगी। १५-इस सूत्र से 'आवश्यकाधमण्ययोः' की अनुवृत्ति ३।३।१७१। तक जायेगी। १६-'कृत्याः' की अनुवृत्ति ३।३।१७२। तक जायेगी। १७-यहाँ से 'आशिषि' की अनुवृत्ति ३।३।१७५। तक जाती है। १८-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१७६। तक जायेगी।

# चतुर्थः पादः

१. धातुसंबन्धे १प्रत्ययाः

२. क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः<sup>२</sup>

<mark>३. समुच्चये</mark>ऽन्यतरस्याम्

<mark>४. यथा</mark>विध्यनुप्रयोगः ३ पूर्वस्मिन्

<mark>५. समुच्चये सामान्यवचनस्य</mark>

६. छन्दसि<sup>४</sup> लुङ्लङ्लिटः

७. लिङर्थे लेट्

८. उपसंवादाशङ्कयोश्च

तुमर्थे सेसेनसेऽसेन्क्सेकसेनध्यै
अध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः

१०. प्रये रोहिष्ये अव्यधिष्ये

११. दृशे विख्ये च

१२. शिक णमुल्कमुलौ

१३. ईश्वरे तोसुन्कसुनौ

१४. कृत्यार्थे ॰तवैकेन्केन्यत्वनः

१५. अवचक्षे च

१६. भावलक्षणे<sup>८</sup>स्थेण्कृञ्वदिचरि-हुतमिजनिभ्यस्तोसुन्

१७. सृपितृदोः कसुन्

१८.अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा<sup>९</sup>

१९. उदीचां माङो व्यतीहारे

२०. परावरयोगे च

२१. समानकर्तृकयोः पूर्वकाले<sup>१०</sup>

२२. आभीक्ष्णये णमुल्च ११

२३.न् यद्यनाकाङ्क्षे

२४. विभाषाऽग्रेप्रथमपूर्वेषु

२५. कर्मण्याक्रोशे कृञः १२ खमुञ्

२६. स्वादुमि णमुल्<sup>१३</sup>

२७. अन्यथैवंकथमित्यंसु सिद्धा-प्रयोग<sup>१४</sup>श्चेत्

२८. यथातथयोरसूयाप्रतिवचने

२९. कर्मणि १५ दृशिविदोः साकल्ये

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'धातुसंबन्धे' की अनुवृत्ति ३।४।६। तक जाती है। २-यहाँ से 'लोट् लोटो हिस्बौ वा च तध्वमोः' की अनुवृत्ति ३।४।३। तक जाती है। ३-'अनुप्रयोगः' की अनुवृत्ति ३।४।५। तक जाती है। ४-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ३।४।१७। तक जायेगी। ५-'लेट्' की अनुवृत्ति ३।४।८। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'तुमर्थे' की अनुवृत्ति ३।४।१३। तक जायेगी। ७-'कृत्यार्थे' की अनुवृत्ति ३।४।१५। तक जाती है। ८-'भावलक्षणे' की अनुवृत्ति ३।४।१७। तक जाती है। ९-यहाँ से 'क्त्वा' की अनुवृत्ति ३।४।२४। तक जाती है। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ३।४।२६। तक जायेगी। ११-इस सूत्र से 'आभीक्ष्ण्ये' की अनुवृत्ति ३।४।२३। तक तथा 'णमुल् ' की अनुवृत्ति ३।४।२४। तक जाती है। १३-यहां से 'णमुल् ' की अनुवृत्ति ३।४।२८। तक जाती है। १३-यहां से 'णमुल् ' की अनुवृत्ति ३।४।५८। तक जायेगी। १४-'सिद्धाप्रयोगः' की अनुवृत्ति ३।४।२८। तक जाती है। १५-'कर्मणि' की अनुवृत्ति ३।४।३६। तक जायेगी।

३०. यावति विन्दजीवोः

३१. चर्मोदरयोः ,पूरेः १

३२. वर्षप्रमाण<sup>२</sup>ऊलोपश्चास्यान्य-तरस्याम्

३३. चेले क्नोपेः

३४. निमूलसमूलयोः कषः

३५. शुष्केचूर्णरूक्षेषु पिषः

३६. समूलांकृतजीवेषु हन्कृञ्यहः

३७. करणे ३हनः

३८. स्नेहने पिषः

३९. हस्ते वर्तिग्रहोः

४०.स्वे पुषः

४१. अधिकरणे बन्धः

४२. संज्ञायाम्

४३. क'त्रींजींवपुरुषयोर्नशिवहोः

४४. ऊर्ध्वं शुषिपूरोः

४५. उपमाने कर्मणि च

४६. कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः

४७. उपदंशस्तृतीयायाम्

४८. हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्

४९. सप्तम्यां॰ चोपपीडरुधकर्षः

५०. समासत्तौ

५१. प्रमाणे च

५२. अपादाने परीप्सायाम्

५३. द्वितीयायां ९ च

५४. स्वाङ्गे<sup>१°</sup>ऽध्रुवे

५५. परिक्लिश्यमाने च

५६. विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्य-मानासेव्यमानयोः

५७. अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु

५८. नाम्न्यादिशिग्रहोः

५९. अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने <mark>कृञः</mark> क्त्वाणमुलौ<sup>११</sup>

६०. तिर्यच्यपवर्गे

६१. स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः १२

६२. नाधार्थप्रत्यये च्च्यर्थे

६३. तूष्णोमि भुवः १३

६४. अन्वच्यानुलोम्ये

६५. शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रम-सह्रार्हास्त्यर्थेषु तुमुन्<sup>१४</sup>

६६. पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु

### विमर्श

१-यहाँ से 'पूरेः' की अनुवृत्ति ३।४।३२। तक जाती है। २-'वर्षप्रमाणे' की अनुवृत्ति ३।४।३३। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'करणे' की अनुवृत्ति ३।४।४०। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'बन्धः' की अनुवृत्ति ३।४।४२। तक जाती है। ५-'कर्त्रोः' की अनुवृत्ति ३।४।४५। तक जाती है। ६-'तृतीयायाम् ' की अनुवृत्ति ३।४।५१। तक जायेगी। ७-इस सूत्र से 'सप्तम्याम्' की अनुवृत्ति ३।४।५१। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'परीप्सायाम्' की अनुवृत्ति ३।४।५३। तक जाती है। ९-यहाँ से 'द्वितीयायाम्' की अनुवृत्ति ३।४।५८। तक जायेगी। १०-'स्वाङ्गे' की अनुवृत्ति ३।४।५८। तक जाती है। ११-यहाँ से 'कृञः' की अनुवृत्ति ३।४।६०। तक तथा 'क्त्वाणमुली' की ३।४।६४। तक जाती है। १२-'कृष्वोः' की अनुवृत्ति ३।४।६२। तक जाती है। १३-'भुवः' की अनुवृत्ति ३।४।६४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'तुमुन् ' की अनुवृत्ति ३।४।६६। तक जायेगी।

६७. कर्तरि कृत् ६८. भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय-जन्याप्लाव्यापात्या वा ६९.लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः र ७०. तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ७१. आदिकर्मणि क्तः कर्तरि<sup>३</sup> च ७२.गत्यर्थाकर्मक-शिलष–शीङ्–स्थास -वस-जन-रुह-जीर्यतिभ्यश्च ७३. दाशगोघ्नौ संप्रदाने ७४, भीमादयोऽपादाने ४४. भीम भीष्म भयानक वहचर (वह चरु) प्रस्कन्दन प्रतपन (प्रपतन) समुद्र स्रुव स्रक् वृष्टि (दृष्टि)रक्षः संकसुक (शङ्क सुक) मूर्ख खलति–आकृतिगणोऽयम् ।।इति भीमादिः।। ७५. ताभ्यामन्यत्रोणादयः ७६. क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगति-प्रत्यवसानार्थेभ्यः

७७. लस्य<sup>४</sup> ७८.तिप्तस्झिसिप्यस्थमिब्वस्मस्तातां-झथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् ७९. टित 'आत्मेनपदानां टेरे

८०. थासः से

८१. लिट<sup>६</sup>स्तझयोरेशिरेच्

८२. परस्मैपदानां णलतुसुस्थल-थुसणल्वमाः<sup>७</sup>

८३. विदो लटो वा

८४. ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः

८५. लोटो १लङ्वत्

८६. एरुः

८७. सेर्ह्यपिच्च<sup>१०</sup>

८८. वा छन्दिस

८९. मेर्निः

९०. आमेतः ११

९१. सवाभ्यां वामौ

९२. आडुत्तमस्य १२ पिच्च

९३. एत ऐ

९४. लेटो¹३ऽडाटौ

९५. आत ऐ१४

९६. वै १५ तो ऽन्यत्र

९७. इतश्च लोपः १६ परस्मैपदेषु

### विमर्श

१-'कर्तिर' की अनुवृत्ति ३।४।६९। तक जायेगी। २-यहाँ से 'कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः' की अनुवृत्ति ३।४।७२। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'क्तः कर्तिर' की अनुवृत्ति ३।४।७२। तक जाती है। ४-इस सूत्र का अधिकार ३।४।११७। तक जाता है। ५-यहाँ से 'टितः' की अनुवृत्ति ३।४।८०। तक जाती है। ६-'लिटः' की अनुवृत्ति ३।४।८२। तक जायेगी। ७-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ३।४।८४। तक जायेगी। ८-'लटो वा ' की अनुवृत्ति ३।४।९३। तक जाती है। १०-'सेर्ह्यापत्' की अनुवृत्ति ३।४।८८। तक जाती है। ११-'एतः' की अनुवृत्ति ३।४।९३। तक जाती है। १०-'सेर्ह्यापत्' की अनुवृत्ति ३।४।८८। तक जाती है। ११-पहाँ से 'लेटः' की अनुवृत्ति ३।४।९१। तक जाती है। १४-यहाँ से 'ऐ' की अनुवृत्ति ३।४।९६। तक जायेगी। १५-'वा' की अनुवृत्ति ३।४।९८। तक जाती है। १४-यहाँ से 'ऐ' की अनुवृत्ति ३।४।९६। तक जायेगी। १५-'वा' की अनुवृत्ति ३।४।९८। तक जाती है।

९८. स उत्तमस्य १

९९. नित्यं ङितः २

१००. इतश्च

१०१. तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः

१०२. लिङः³सीयुट्

१०३. यासुट्परस्मैपदेषूदात्तो<sup>४</sup>ङिच्च

१०४. किदाशिषि

१०५. झस्य रन्

१०६. इटोऽत्

१०७. सुट् तिथोः

१०८. झेर्जुस्५

१०९. सिज<sup>६</sup>भ्यस्तविदिभ्यश्च

११०. आतः

१११. लङः शाकटायनस्यैव

११२. द्विषश्च

११३. तिङ्शित्सार्वधातुकम्

११४. आर्धधातुकं ९ शेषः

११५. लिट् चं

११६. लिङाशिषि

११७. छन्दस्युभयथा

(धातुसंबन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे

लिटस्तस्थस्थिमपां सप्तदश।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

+<del>}} ===={</del>

### विमर्श

१-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ३।४।९९। तक जायेगी। २-यहाँ से 'नित्यम्' की अनुवृत्ति ३।४।१००। तक तथा 'ङितः' की ३।४।१०१। तक जायगी। ३-यहाँ से 'लिङः' की अनुवृत्ति ३।४।१०८। तक जाती है। ४-'यासुट्परस्मैपदेषूदातः' की अनुवृत्ति ३।४।१०४। तक जाती है। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ३।४।११२। तक जाती है। ५-'आतः' की जनुवृत्ति ३।४।१११। तक जाती है। ७-'आतः' की अनुवृत्ति ३।४।१११। तक जायेगी। ८-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति ३।४।१११। तक जाती है।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

### प्रथमः पादः

१. ङ्याप्प्रातिपदिकात् १

२. स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्डेभ्या-म्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्

३. स्त्रियाम्<sup>२</sup>

४. अजाद्यतष्टाप्

४५. अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मूिषका बाला होढा पाका वत्सा मन्ता बिलाता पूर्वापहाणा (पूर्वापहाणा) अपरापहाणा। ('सम्'स्त्राजिनशणिएण्डेभ्यः फलात्'३७) ('स्'दच्काण्डप्रान्तशतैकेभ्यःपुष्पात्' ३८) ('शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः' ३९) क्रुञ्जा उष्णिहा देवविशा। ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पुंयोगेऽपि।(मूला³त्रञः' ४०) दंष्ट्रा ('त्रिफला व्यनीका द्विगौ' ४१)—एतेऽजादयः।। (वा०) शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः। ५. ऋत्रेभ्यो ङीप् दे. उगितश्च (वा०) धातोरुगितः प्रतिषेधः। (वा०) अञ्चतेश्चोपसंख्यानम्

(वा०) वनो न हश इति वक्तव्यम्।

(वा०) बहुलं छन्दिस।

(वा०) बहुव्रीहौ वा।

८. पादो<sup>४</sup>ऽन्यतरस्याम्

९. टाबृचि

१०. न पट्स्वस्रादिभ्यः

४६. स्वसृ दुहितृ ननान्दृ यातृ मातृ तिसृ चतसृ इति स्वस्रादिः।।

११. मनः

१२. अनो बहुव्रीहेः

१३. डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्

१४. अनुपर्सजनात्६

१५. टिङ्गाणञ्चयसज्दध्नञ्मात्रच्त-यप्ठक्ठञ्कञ्कवरपः

(वा०) नञ्स्नजीकक्ख्युंस्तरुण-तलुनानामुपसंख्यानम्।

१६. यञश्च

(वा०) आपत्यग्रहणं कर्तव्यम्।

१७. प्राचां ष्फ तिद्धतः

### विमर्श

७. वनो र च

१-इस समस्त सूत्र का अधिकार ५।४।१६०। तक जाता है। २-इस सूत्र का अधिकार 'समर्थानां प्रथमाद्वा' (४।१।८२।) से पूर्व तक जायेगा। इस 'स्नियाम् ' के अधिकार में 'ड्याप्पातिपदिकात्' इस सम्पूर्ण सूत्र का अधिकार होने पर भी केवल प्रातिपदिकात् का ही आगे के स्नीप्रत्यय विधायक सूत्रों में सम्बन्ध बैठता है, 'ड्याप्' का नहीं, क्योंकि डी आप् का विधान तो इन्हीं सूत्रों से होता है। ३-इस सूत्र से 'डीप्' की अनुवृत्ति ४।१।२४। तक जायेगी। ४-ईस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ४।१।२४। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ४।१।१२। तक जाती है। ६-इस सूत्र का अधिकार ४।१।८१। तक जाता है। ७-इस सूत्र से 'यजः' की अनुवृत्ति ४।१।१८। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'ध्यः' की अनुवृत्ति ४।१।१८। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'ध्यः' की अनुवृत्ति ४।१।१८। तक जायेगी।

(वा०) आसुरेरुपसंख्यानम्।

१८. सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः

१९. कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च

२०. वयसि प्रथमे

(वा०) वयस्यचरम इति वाच्यम्।

२१. द्विगोः १

२२.अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि<sup>२</sup>

२३. काण्डान्तात्क्षेत्रे

२४. पुरुषात्त्रमाणेऽन्यतरस्याम्

२५. बहुव्रीहेरूधसो३ ङीष्

२६. संख्याव्ययादेर्ङीप्<sup>४</sup>

२७. दामहायनान्ताच्च

(वा०) वयोवाचकस्यैव हायनशब्दस्य ङीप् णत्वं चेष्यते।

२८.अन उपधालोपिनो ५ न्यतरस्याम्

२९. नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः ६

३०. केवलमामकभागधेयपापापर-समानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च

३१. रात्रेश्चाजसौ

(वा०) अजसादिष्विति वक्तव्यम्।

३२. अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्

(वा०) अन्तर्वत्पतिवदिति गर्भ-भर्तुसंयोगे।

३३. पत्युनीं यज्ञसंयोगे

३४. विभाषा सपूर्वस्य

३५. नित्यं सपत्न्यादिषु

४७.समान एक वीर पिण्ड श्व (शिरी) <mark>प्रातृ</mark> भद्र पुत्र दासाच्छन्दसि।। इति समानादिः।।

३६. पूतक्रतोरैं च

३७. वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदाना-मुदात्तः<sup>९</sup>

३८. मनोरौ वा<sup>१</sup>°

३९. वर्णादनुदात्ता ११ तोपधातो नः

(वा०) असितपलितयोर्न।

(वा०) छन्दिस क्नमेके।

(वा०) पिशङ्गादुपसंख्यानम्।

४०. अन्यतो डीष्१२

४१. षिद्-गौरादिभ्यश्च

४८. गौर मत्स्य मनुष्य शृङ्ग पिङ्गल हय गवय मुकय ऋष्य (पुट तूण) द्रुण द्रोण

### विमर्श

१- 'द्विगोः' की अनुवृत्ति ४।१।२४। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'न तिद्धतलुिक' की अनुवृत्ति भी ४।१।२४। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'बहुव्रीहेः' की अनुवृत्ति ४।१।२९। तक तथा 'ऊधसः' की अनुवृत्ति ४।१।२६। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'संख्याव्ययादेः' की अनुवृत्ति ४।१।२७। तक तथा 'ङीप्' की अनुवृत्ति ४।१।३९। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'अन उपधालोपिनः' की अनुवृत्ति ४।१।२९। तक जायेगी। ६- 'संज्ञाच्छन्दसोः' की अनुवृत्ति ४।१।३१। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'पत्युर्नः' की अनुवृत्ति ४।१।३५। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'ऐ' की अनुवृत्ति ४।१।३८। तक जायेगी। ९- 'उदात्तः' की भनुवृत्ति ४।१।३८। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति ४।१।३९। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'वर्णादनुदात्तात्' की अनुवृत्ति४।१।४०।तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'डीष्' की अनुवृत्ति ४।१।६५। तक जायेगी।

हरिण कोकण (काकण) पटर उणक [आमल] (आमलक) कुवल बिम्ब बदर फर्करक (कर्कर) तर्बार शर्कार पुष्कर शिखण्ड सलद शष्कण्ड सनन्द सुषम सुषव अलिन्द गडुल षाण्डश आढक आनन्द आश्वत्य सृपाट आखक (अपच्चिक) शष्कुल सूर्य (सूर्म) शूर्प सूच यूष (पूष) यूथ सूप मेथ वल्लक धातक सल्लक मालक मालत साल्वक वेतस वृक्ष (वृस) अतस [उभय] भृङ्ग मह मठ छेद पेश मेद श्वन् तक्षन् अनडुही अनड्वाही। 'एषणः करणे' ४२। देह देहल काकादन गवादन तेजन रजन लवण औद्राहमानि (आद्राहमानि) गौतम (गोतम्) [पारक] अयस्थूण (अयःस्थूण) भौरिकि भौलिकि भौतिङ्गि यान मेध आलिम्ब आलिज आलिब्ध आलक्षि केवाल आपक आरट नट टोट नोट मूलाट शातन [पोतन] पातन पाठन (पानठ) आस्तरण अधिकरण अधिकार अग्रहायणी (आग्रहायणी) प्रत्यवरोहिणी [सेचन] 'सुमङ्गलात्संज्ञायाम्' ४३। अण्डर सुन्दर मण्डल मन्थर मङ्गल पट पिण्ड (षण्ड) उर्द गुर्द शम सूद औड (आई)हद (हद) पाण्ड (भाण्डल) भाण्ड (लोहाण्ड) कदर कन्दर कदल तरुण तलुन कल्माष बृहत् महत् (सोम) सौधर्म। 'रोहिणी नक्षत्रे' ४४। 'रैवती नक्षत्रे' ४५। विकल निष्कल पुष्कल। 'कटाच्छोणिवचने' ४६। 'पिप्पल्यादयश्च' ४७। पिप्पली हरितकी (हरीतकी) कोशातकी शमी वरी शरी पृथिवी क्रोष्टु मातामह पितामह-इति गौारादिः।।

४२. जानपदकुण्डगोणस्थलभाजना-गकालनीलकुशकामुककबराद्दृत्यमत्राव- पनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णनाच्छादनायो-विकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु (वा०) नीलादोषधौ प्राणिनि च। (वा०) संज्ञायां वा। ४३. शोणात्प्राचाम् ४४. वोतो<sup>१</sup> गुणवचनात्

(वा॰) गुणवचनात् ङीबाद्यदात्तार्थम् (वा॰) खरुसंयोगोपधात्र।

४५. बह्वादिभ्यश्चर

४९.बहु पद्धित अञ्चित अङ्कित अंहित शकिट (शकित)। 'शिक्तः शिखे' ४८। शारि वारि राति राधि (शाधि) अहि किप यष्टि मुनि । 'इतः। प्राण्यङ्गात्' ४९। 'कृदिकारादिक्तनः' ५०। 'सर्वतोऽक्तित्रर्थादित्येके' ५१। चण्ड अराल कृपण कमल विकट विशाल विशङ्कट भरुज ध्वज ।'चन्द्रभागात्रद्याम्'५२। (चन्द्रभागा नद्याम्)। कल्याण उदार पुराण अहन् क्रोड नख खुर शिखा बाल शफ गुद–आकृतिगणोऽयम् ।तेन भग गल राग इत्यादि। इति बह्वादयः।।

४६. नित्यं छन्दसि<sup>३</sup>

४७. भुवश्च

४८. पुंयोगा<sup>४</sup>दाख्यायाम्

(वा०) पालकान्तान्न।

(वा०)सूर्यादेवतायां चाप् ।

४९. इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमार-ण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्

(वा०) हिमारण्ययोर्महत्त्वे।

### विमर्श

१-'वा' की अनुवृत्ति ४।१।४५। तक जाती है। २-यहाँ से 'बह्वादिभ्यः' की अनुवृ<mark>त्ति</mark> ४।१।४६। तक जायेगी। ३-इस निखिल सूत्र की अनूवृत्ति ४।१।४७। तक जाती **है।** <mark>४-इस सूत्र से 'पुंयोगात्' की अनुवृत्ति ४।१।४९। तक जायेगी।</mark> (वा०) यवादोषे।

(वा०) यवनाल्लिप्याम्।

(वा०) मातुलोपाध्याययोरानुग्वा।

(वा०) मुद्रलाच्छन्दिस लिच्च।

(वा०) आचार्यादणत्वं च।

(वा०) अर्यक्षत्रियाभ्यां वा।

५०. क्रीतात्करणपूर्वात्१

५१. क्तादल्पाख्यायाम्

५२. बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्<sup>३</sup>

(वा०) जातान्तात्र।

(वा०) पाणिगृहीती भार्यायाम्।

(वा०) बहुलं संज्ञाच्छन्दसोः।

(वा०) अन्तोदात्तादबहुनञ्सुकाल-सुखादिपूर्वात्।

(वा०) जातिपूर्वादिति वक्तव्यम्।

५३. अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा<sup>४</sup>

५४.स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्

५५. नासिकोदरौछजङ्घादन्तकर्ण-

शृङ्गाच्च

(वा०) पुच्छाच्च।

(वा०) कंबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्।

(वा०) उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च

५६. न इक्रोडादिबह्नचः

५०. क्रोड नख खुर गोखा उखा शिखा बाल शप गुद–आकृतिगणोऽयम् ।।इति क्रोडादयः।।

५७. सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च

५८. नखमुखात्संज्ञायाम्

५९ दीर्घजिह्नी च च्छन्दिसि

६०. दिक्पूर्वपदान्ङीप्

६१. वाहः

६२. सख्यशिश्वीति भाषायाम्

६३. जाते रस्त्रीविषयादयोपधात्

(वा०) योपधप्रतिषेधे गवयहयमुकय-मनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः।

६४.पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तर-पदाच्च

(वा०) सदच्काण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्प्रतिषेधः।

(वा०) संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्।

(वा०) मूलान्नञः।

(वा०) श्वेताच्व।

६५. इतो मनुष्यजाते:<sup>९</sup>

६६. ऊङुतः १०

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'करणपूर्वात्' की अनुवृत्ति ४।१।५१। तक जाती है। २-यहाँ से 'कान्तात्' की अनुवृत्ति ४।१।५३। तक जायेगी। ३-इस अशेष सूत्र की भी अनुवृत्ति ४।१।५३। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'वा' की अनुवृत्ति ४।१।५५। तक जाती है। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।१।५८। तक जाती है। ६-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ४।१।५८। तक जाती है। ७-'च्छन्दिस' की अनुवृत्ति ४।१।६१। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'जातेः' की अनुवृत्ति ४।१।६४। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'मनुष्यजातेः' की अनुवृत्ति ४।१।६६। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'ऊङ्' की अनुवृत्ति ४।१।७२। तक जायेगी।

(वा॰) अप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनामुप-संख्यानम्।

६७. बाह्नन्तात्संज्ञायाम्

६८. पङ्गोश्च

(वा०) श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च।

६९. ऊरूत्तरपदा १दौपम्ये

७०. संहितशफलक्षणवामादेश्च

(वा०) सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्।

७१. कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसिर

(वा॰) गुँग्गुलुमधुजतुपतयालूनामिति वक्तव्यम्।

७२. संज्ञायाम्

७३. शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्

५१. शार्ङ्गरव कापटव गौग्गुलव ब्राह्मण वैद गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणकृतेय (आनिचेय) आनिधेय आशोकेय वात्स्यायन मौञ्जायन कैकस काप्य (काव्य) शैव्य एहि पर्येहि आश्मरथ्य औदपान अराल चण्डाल वतण्ड भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायां घादिषु नित्यं हस्वार्थम्' ५३। 'नृनरयोर्वृद्धिश्च' ५४। इति शार्ङ्गरवादिः।। ७४. यङश्चाप्३

(वा०) षाद्यञश्चाप् वक्तव्यः।

७५ं. आवट्याच्च

७६. तद्धिताः ४

७७. यूनस्तिः

७८. अणिओरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे<sup>५</sup>

७९. गोत्रावयवात्

८०. क्रौड्यादिभ्यश्च

५२.क्रौडि लाडि व्याडि आपिशिल आपिक्षिति चौपयत चैटयत (वैटयत) सैकयत वैल्वयत सौधातिक 'सूत युवत्याम् '५५। 'भोज क्षत्रिये' ५६। यौतिक कौटि भौरिकि भौलिकि [शाल्मिल] शालास्थिल कापिष्ठिल गौकक्ष्य– इति क्रौड्यादिः।।

८१. दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रि-काण्डेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्

८२. समर्थानां प्रथमाद्वा

८३. प्राग्दीव्यतोऽण्<sup>७</sup>

८४. अश्वपत्यादिभ्यश्च

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'ऊरुत्तरपदात्' की अनुवृत्ति ४।१।७०। तक जायेगी। २-'कद्रुकमण्डल्वोः' की अनुवृत्ति ४।१।७२। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'चाप्' की अनुवृत्ति ४।१।७५। तक जाती है। ४-इस सूत्र का अधिकार ५।४।१६०। तक जाता है। ५-इस सूत्र से 'घ्यङ् ' की अनुवृत्ति ४।१।८१। तक, 'गोत्रे' की अनुवृत्ति ४।१।८०। तक, तथा 'अणिजोः' की ४।१।७९। तक जायेगी। ६-इस सूत्र का अधिकार ५।२।१४०। तक जाता है। ७-इस सूत्र से 'अण् ' प्रत्यय का अधिकार 'तेन दीव्यति खनित' (४।४।२।) से पूर्व तक जायेगा। यहाँ ज्ञातव्य है कि अण् प्रत्यय की उत्पत्ति उत्सर्ग सूत्रों मे ही होगी, अपवाद सूत्रों में नहीं। प्राग्दीव्यतः तक जितने अर्थों में प्रत्यय कहें हैं, उनमें मुख्य-मुख्य अर्थनिदेशक सूत्रों को हम यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए परिगणित कर रहे हैं-तस्यापत्यम् (४।२।२२), तेन रक्तं गगात् (४।२।११), संस्कृतं भक्षाः (४।२।१५।), तदिस्मन्नस्तीति देशे तन्नाम्न (४।२।६६।), तेन निर्वृत्तम् (४।२।६७।), तस्य निवासः (४।२।६८।), अदूरभवश्च (४।२।६९।), तत्र जातः (४।३।२५।), तस्य व्याख्यान इति च० (४।३।६६।), तेन प्रोक्तम् (४।३।२०।), तस्य व्याख्यान इति च० (४।३।६६।), तेन प्रोक्तम् (४।३।१००।), तस्येदम् (४।३।१२०।, तस्य विकारः (४।३।१३२।)।

५३. अश्वपति (ज्ञानपति) शतपति धनपति गणपति [स्थानपति यज्ञपति] राष्ट्रपति कुलपति गृहपति (पशुपति) धान्यपति धन्वपति (बन्धुपति धर्मपति) सभापति प्राणपति क्षेत्रपति– इत्यश्वपत्यादिः।।

८५.दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः

(वा०) वाङ्मतिपितृमतां छन्दस्युप-संख्यानम्।

(वा०) यमाच्चेति काशिकायाम्।

(वा०) पृथिव्या जाजौ।

(वा०) देवाद्यञ्जौ।

(वा०) बहिषष्टिलोपो यञ्च ईकक् च

(वा०) ईकञ् छन्दसि।

(वा०) स्थाम्नोऽकारः।

(वा०) लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः।

(वा०) गोरजादिप्रसङ्गे यत्।

८६. उत्सादिभ्योऽञ्

५४. उत्स उदपान विकर विनद महानद महानस महाप्राण तरुण तलुन। बष्कयासे। पृथिवी (धेनु) पङ्क्ति जगती त्रिष्ठुप् अनुष्ठुप् जनपद भरत उशीनर ग्रीष्म पीलकुण। 'उदस्थान देशे' ५७। पृषदंश भल्लकीय रथन्तर मध्यंदिन बृहत् महत् सत्वत् कुरु पञ्चाल इन्द्रावसान उष्णिह् ककुभ् सुवर्ण देव। 'ग्रीष्मादच्छन्दसि' ५८–इत्युत्सादिः।। ८७. स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्न<mark>औ भवनात्</mark> १

८८. द्विगोर्लुगनपत्ये

८९. गोत्रेऽलुगचिर

९०. यूनि लुक्³

९१. फक्फिओरन्यतरस्याम्

९२. तस्यापत्यम्४

९३. एको गोत्रे

९४. गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्

९५. अत इञ्

९६. बाह्वादिभ्यश्च

५५. बाहु उपबाहु उपवाकु निवाकु शिवाकु वटाकु उपनिन्दु (उपविन्दु) वृषली वृकला चूडा बलाका मूषिका कुशला भगला (छगला) ध्रुवका [ध्रुवका] सुमित्रा दुर्मित्रा पुष्करसद् अनुहरत् देवशर्मन् अग्निशर्मन् [भद्रशर्मन् सुशर्मन्] कुनामन् (सुनामन् ) पञ्चन् सप्तन् अष्टन्। 'अभितौजसः सलोपश्च' ५९। सुधावत् उदञ्च शिरस् माष शराविन् मरीची क्षेमवृद्धिन् शृङ्खलतोदिन् खरनादिन् नगरमर्दिन् प्राकारमर्दिन् लोमन् अजीगर्त कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन साम्ब गद प्रद्युम्न राम [उदङ्की। 'उदकः संज्ञायाम्' ६०। 'संभूयोऽम्भसोः सलोपश्च ६१–आकृतिगणोऽयम् ।। तेन सात्विकः जाङ्किः ऐन्दशर्मिः आजधेनिवः इत्यादि।इति बाह्वादयः।।

९७. सुधातुरकङ् च

#### विमर्श

१-'धान्यानां भवने क्षेत्रे खज्' '(५।२।१।) तक जिन अश्रों में प्रत्यय कहे हैं, उन सब अर्थों में स्त्री तथा पुंस् शब्द से यथासङ्ख्य करके नज् तथा स्नज् प्रत्यय होते हैं। २-इस सूत्र से 'अचि' की अनुवृत्ति ४।१।९१। तक जाती है। ३-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति भी ४।१।९१। तक जाती है। ४-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।१।१७६। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'इज् 'की अनुवृत्ति ४।१।९७। तक जायेगी।

(वा०) व्यासवरुडनिषादचण्डाल-विम्बानां चेति वक्तव्यम्।

९८. गोत्रें १ कुञ्जादिभ्यक्ष्मञ्

५६. कुञ्ज ब्रध्न शङ्ख भस्मन् गण लोमन् शठ शाक शुण्डा शुभ विपाश् स्कन्द स्कम्भ -इति कुञ्जादिः।।

९९. नडादिभ्यः फक्<sup>२</sup>

५७. नड चर (वर) बक मुझ इतिक इतिश उपक (एक) लमक। 'शलङ्कु शलङ्कं च' ६२। सप्तल वाजप्य तिक। 'अग्निशर्मन्वृष-गणें' ६३। प्राण नर सायक दास मित्र द्वीप पिङ्गर पिङ्गल किङ्कर किङ्कल (कातर) कातल काश्यप (कुश्यप) काश्य काल्य (काव्य) अज अमुष्य (अमुष्म)।'कृष्णरणौ ब्राह्मण-वासिन्छे' ६४। अमित्र लिगु चित्र कुमार। 'क्रोष्टु क्रोष्टं च' ६५। लोह दुर्ग स्तम्भ शिंशपा अग्र तृण शकट सुमनस् सुमत मिमत ऋच् जलंधर अध्वर युगंधर हंसक दण्डिन् हस्तिन् (पिण्ड) पञ्चाल चमसिन् सुकृत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक बदर अश्वल खरप लङ्क इन्ध अस्र कामुक ब्रह्मदत्त उदुम्बर शोण अलोह दण्डप-इति नडादिः।।

१००. हरितादिभ्योऽञः

१०१. यञिञोश्च

१०२. शरद्वच्छुनकदर्भाद्भृगुवत्सा-ग्रायणेषु

१०३.द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् १०४. अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ् ५८.बिद उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलात कन्दर्प (किंदर्भ) विश्वानर ऋषिषेण (ऋष्टिषेण) ऋतभाग हर्यश्व प्रियक आपस्तम्ब कूचवार शरद्वत् शुनक (शुनक्) धेनु गोपवन शिग्रु बिन्दु [भोगक] भाजन [शमिक] अश्वावतान श्यामक [श्यावलि] श्यापण हरित किंदास बह्मस्क अर्कजूष (अर्कलूष) बध्योग विष्णु वृद्ध प्रतिबोध रचित रथीतर (रथन्तर) गविष्ठिर निषाद [शबर अलस्] मठर (मृडाकु) सृपाकु, मृदु, पुनर्भू, पुत्र, दुहितृ ननान्दृ। 'परस्त्री परशुं च'६६। इति विदादिः।।

१०५. गर्गादिभ्यो यञ्

५९.गर्ग वत्स। 'वाजासे'६७। संकृति अज व्याघ्रपात् विदभृत् प्राचीनयोग [अगस्ति] पुलस्ति चमस रेभ अग्निवेश शङ्ख शट शक एक धूम अवट मनस् धनञ्जय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शंसित बश्च वल्गु मण्डु गण्डु शङ्क लिगु गुहलु मन्तु मङ्सु अलिगु जिगीषु मनु तन्तु मनायी सूनु कथक कन्थक ऋक्ष तृक्ष (वृक्ष) [तन्] तरुक्ष तलुक्ष तण्ड वतण्ड कपिकत (कपि कत) कुरुकत अनुडुह् कण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य कण्डिनी यज्ञवल्क पर्णवल्क अभयजात विरोहित वृषगण रहूगण शण्डिल वर्णक (चणक) चुलुक मुद्गल मुसल जमदिग्न पराशर जतूकर्ण (जातूकर्ण) महित मन्त्रित अश्मरथ शर्कराक्ष पूतिमाष स्थूरा अदरक (अररक) एलाक पिङ्गल कृष्ण (लो) गोलन्द अलूक तितिक्ष भिषज (भिषज् ) [भिष्णज]

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'गोत्रे' की अनुवृत्ति ४।१।१११। तक जाती है। २-'फक्' की अनुवृ<mark>त्ति</mark> ४।१।१०३। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'यञ्' की अनुवृत्ति ४।१।१०९। <mark>तक</mark> जाती है। भडित भण्डित दल्म चेकित चिकित्सित देवहू इन्द्रहू एकलू पिप्पलू वृहदग्नि [सुलोहिन्] सुलाभिन् उक्थ कुटीगु–इति गर्गादिः।। १०६.मधु–बभ्द्रोर्ब्राह्मण–कौशिकयोः १०७. कपिबोधादाङ्गिरसे<sup>१</sup>

१०८. वतण्डाच्च<sup>२</sup>

१०९. लुक्स्नियाम्

११०. अश्वादिभ्यः फञ्

६०. अश्व अश्मन् शङ्ख शूद्रक विद पुट रोहिण खर्जूर (खजूर) [खञ्जार वस्त] पिजूल भिडल भिण्डल भिडत भिण्डत [प्रकृत रामोद] क्षान्त [काश तीक्ष्ण गोलाङ्क अर्क स्वर स्फुट चक्र श्रविष्ठ] पिवन्द पिवत्र गोमिन् श्याम धूम । धूम्र वाग्मिन् विश्वानर कुट। 'शप आत्रेये' ६८। जन जड खड ग्रीष्म अर्ह कित विशम्प विशाल गिरि चपल चुप दासक वैल्व (बैल्य) प्राच्य [धम्यी] आनडुह्य। 'पुसि जाते ६९। अर्जुन [प्रहृत] सुमनस् दुर्मनस् मन (मनस्) (प्रान्त) ध्वन। 'आत्रेय भरद्वाजे'७०। 'भरद्वाज आत्रेये'७१। उत्स आतव कितव [वद धन्य पाद] शिव खदिर —इत्यश्वादिः।।

१११. भर्गात् त्रैगर्ते

११२. शिवादिभ्योऽण्४

६१.शिव प्रोष्ठ प्रोष्ठिक चण्ड जम्म भूरिदण्ड कुठार ककुभ् (ककुभा) अनिधम्लान कोहित सुख सन्धि मुनि ककुत्स्य कहोड कोहड कहूय कहय रोध कपिञ्जल (कुपिञ्जल) खञ्जन वतण्ड तृणकर्ण क्षीरहृद जलहृद परिल (पथिक) पिष्ट हैहय (पार्षिका) गोपिका कपिलिका जिटलिका बिधिरका मञ्जीरक (मजिरक) वृष्णिक खञ्जार खञ्जाल (कर्मार) रेख लेख आलेखन विश्रवण रवण वर्तनाक्ष ग्रीवाक्ष (विटप पिटक) पिटाक तृक्षाक नभाक ऊर्णनाभ जरत्कार (पृथा उत्क्षेप) पुरोहितिका सुरोहितिका सुरोहिका आर्यश्वेत (अर्यश्वेत) सुपिष्ट मसुरकर्ण मयूरकर्ण (खर्जुरकर्ण) कदूरक तक्षन् ऋष्टिषेण गङ्गा विपाश यस्क लह्म द्रुह्म अयस्थूण तृणकर्ण (तृण कर्ण) पर्ण भलन्दन विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी। 'द्वचचो नद्याः '७२। 'त्रिवेणी त्रिवणं च' ७३। इति शिवादिः।। आकृतिगणः।। ११३.अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्ना-

मिकाभ्यः ११४. ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च

११५. मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः

११६. कन्यायाः कनीन च

११७. विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्स-भरद्वाजात्रिषु

११८. पीलाया वा

११९. ढक्च मण्डूकात्

१२०. स्त्रीभ्यो ढक्

१२१. द्वयचः ६

१२२. इतश्चानिञः

१२३. शुभ्रादिभ्यश्च

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'आङ्गिरसे'की अनुवृत्ति ४।१।१०९। तक जायेगी। २-'वतण्डात्' की अनुवृत्ति भी ४।१।१०९। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'फज्' की अनुवृत्ति ४।१।१११। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'अण्' की अनुवृत्ति ४।१।११९। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'स्नीभ्यः' की अनुवृत्ति ४।१।१२१। तक तथा 'ढक्' की ४।१।१२७। तक जायेगी। ६-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।१।१२२। तक जायेगी।

६२.शुप्र विष्ट पुर (विष्टपुर) ब्रह्मकृत शतद्वार शलाथल शलाकाभ्रू लेखाभ्रू (लेखाभ्र) विकसा (विकास) रोहिणी रुक्मिणी धर्मिणी दिश् शालूक अजबस्ति शकंधि विमातृ विधवा शुक विश देवतर शकुनि शुक्र उग्र ज्ञातल (रातल ) बन्धकी सृकण्डु विस्नि अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मकष्टु शाताहर पवष्टुरिक सुनामन् । 'लक्ष्मणश्यामयोर्वासिन्छे' ७४। गोधा कृकलास अणीब प्रवाहण भरत (भारत) भरम मृकण्डु कर्पूर इतर अन्यतर आलीढ भुदन्त सुदक्ष सुवक्षस् सुदामन् कद्गु तुद अकशाय कुमारिका कुठारिका किशोरिका अम्बिका जिह्नाशिन् परिधि वायुदन्त शकल शलाका खडूर कुबेरिका अशोका गन्धिपङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन् (अनुदृष्टि) जरतिन् बलीवर्दिन् विग्र बीज श्वन् अश्मन् अश्च अजिर।। इति शुभादिः।। आकृतिगणः।। १२४. विकर्णकुषीतकात्काश्यपे १२५. भ्रुवो वुक्च १२६. कल्याण्यादीनामिनङ् च

६२. कल्याण्यादानामनङ्घ ६३. कल्याणी सुभगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्टि अनुसृति (अनुसृष्टि) जरती बलीवर्दी ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा परस्त्री–इति कल्याण्यादिः।।

१२७. कुलटाया वा

१२८. चटकाया ऐरक्

(वा०) चटकस्येति वाच्यम्।

(वा०) स्त्रियामपत्ये लुक्

१२९. गोधाया द्रक्र

१३०. आरगुदीचाम्

१३१ क्षुद्राभ्यो वा

१३२. पितृष्वसुश्छण्३

१३३. ढिक लोपः४

१३४. मातृष्वसुश्च

१३५. चतुष्पाद्भ्यो ढञ्

१३६. गृष्ट्यादिभ्यश्च

६४. गृष्टि हृष्टि बलि हिल विश्रि कुद्रि अजनस्ति मित्रयु–इति गृष्ट्यादिः।।

१३७. राजश्वशुराद्यत्

(वा०) राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्।

१३८. क्षत्राद्घः

१३९. कुलात्खः ६

१४०.अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडुकञौ

१४१. महाकूलादञ्खञौ

१४२. दुष्कुलाडुक्

१४३. स्वसुश्छः ८

१४४. भ्रातु व्यच्च

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'इनङ्' की अनुवृत्ति ४।१।१२७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'गोधायाः' की अनुवृत्ति ४।१।१३०। तक तथा 'ढ़क' की अनुवृत्ति ४।१।१३१। तक जाती है। ३-यहाँ से 'पितृष्वसुः' की अनुवृत्ति ४।१।१३४। तक जाती है। ४-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।१।१३४। तक जाती है। ५-'ढज्' की अनुवृत्ति ४।१।१३६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'कुलात्' की अनुवृत्ति ४।१।१४०। तक जाती है। ७-'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ४।१।१४२। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'छः' की अनुवृत्ति ४।१।१४४। तक जायेगी।

१४५. व्यन्सपत्ने १४६. रेवत्यादिभ्यष्ठक्<sup>र</sup>

६५. रेवती अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली वृकवञ्चिन् वृकवन्धु वृकग्राह कर्णग्राह दण्डग्राह कुक्कुटाक्ष (ककुदाक्ष) [चामरग्राह] इति रेवत्यादिः।।

१४७. गोत्रस्नियाः कुत्सने<sup>र</sup>ण च १४८. वृद्धाट्ठक्सौवीरेषु बहुलम्<sup>र</sup> १४९. फेश्छ च

१५०,फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णिफजौ १५१.कुर्वादिभ्यो ण्यः<sup>४</sup>

६६. कुरु गर्गर मङ्गुष अजमार रथकार वावदूक। 'सम्राज क्षत्रिये' ७५। कवि मति (विमति) कापिञ्जलादि वाक् वामरथ पितृमत् इन्द्रजाली (इन्द्रलाजी) एजि वातिक दामोष्णीषि गणकारि कैशोरि कुट शालाका (शलाका) मुर पुर एरका शुम्र अम्र दर्भ केशिनी। 'वेनाच्छन्दिस'७६। शूर्पणाय श्यावनाय श्यावरथ शावपुत्र सत्यंकार वडभीकार पथिकार मूढ शकन्धु शङ्कु शाक शालिन् शालीन कर्तृ हर्तृ इन पिण्डी तक्षन्। वामरथस्य कण्वादिवत्स्वरवर्जम् ।।इति कुर्वादिः।।

१५२. सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च

१५३. उदीचामिञ्

(वा॰) तक्ष्णोऽण उपसंख्यानम्। १५४. तिकादिभ्यः फिञ्<sup>६</sup>

६७. तिक कितक (कितव) संज्ञाबालशिख (संज्ञा बाला शिखा) उरश (उरस्) शाठ्य सैन्थव यमुन्द रूप्य ग्राप्य नील अमित्र गौकुक्ष्य [गौकक्ष्य] कुरु देवरथ तैतल औरश (औरस) कौरव्य भौरिकि भौलिकि चौपयत चैटयत शीकयत क्षेतयत वाजवत चन्द्रमस् शुभ गङ्गा वरेण्य सुपामन् आरटव [आरब्ध] वह्मका खल्या [खल्यका] वृष लोमक उदन्य यज्ञ ।।इति तिकादिः।।

१५५. कौसल्यकार्मायाभ्यां च (वा०) वदगुकोसलकर्मारछागवृषाणां युक्चादिष्टस्य।

१५६. अणो द्वयचः

१५७. उदीचां वृद्धादगोत्रात्

१५८. वाकिनादीनां कुक्च

६८. वाकिन गौधेर कार्कष काक लङ्का। 'चर्मिवर्मिणोर्नलोपश्च' ७७ । इति वाकिनादिः।।

१५९. पुत्रान्तादन्यतरस्याम्

१६०. प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्

१६१. मनोर्जातावञ्यतौ षुक्च

१६२. अपत्यं पौत्रप्रभृति<sup>९</sup> गोत्रम्

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'ठक्' की अनुवृत्ति ४।१।१४७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'कुत्सने' की अनुवृत्ति ४।१।१४९। तक तथा 'गोत्रे' की ४।१।१५०। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'वृद्धात्' 'ठक्' की अनुवृत्ति ४।१।१४९। तक तथा 'सौवीरेषु बहुलम् 'की ४।१।१५०। तक जाती है। ४-'ण्यः' की अनुवृत्ति ४।१।१५२। तक जायेगी। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।१।१५३। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'फिज्' की अनुवृत्ति ४।१।१५९। तक जाती है। ८-'कुक्' की भी अनुवृत्ति ४।१।१५९। तक जाती है। १-इस सूत्र से 'अपत्यं पौत्रप्रभृति' की अनुवृत्ति ४।१।१६५। तक जाती है।

(वा०) यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यम्। १६३. जीवति तु वंश्ये युवा<sup>१</sup> (वा०) वृद्धस्य च पूजायाम्। १६४. भ्रातरि च ज्यायसि

<mark>१६</mark>५. वाऽन्यस्मिन्सपिण्डे स्थ<sup>र</sup>विरतरे जीवति

१६६. जनपदशब्दात्क्षत्रियादञ्<sup>३</sup> (वा०) क्षत्रियसमानशब्दाञ्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्।

(वा०) पूरोरण् वक्तव्यः।

(वा०) पाण्डोर्ड्यण्।

१६७. साल्वेयगान्धारिभ्यां च

१६८. द्वाञ्गगधकलिङ्गसूरमसादण्

१६९. वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ज्यङ्

१७०. कुरुनादिभ्यो ण्यः

१७१. साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटा-श्मकादिञ् १७२. ते तद्राजाः<sup>४</sup> १७३. कम्बोजाल्लुक्<sup>५</sup>

(वा०) कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्। ६९. कम्बोज चोल केरल शक यवन।। इति कम्बोजादिः।।

१७४. स्नियाम<sup>६</sup>वन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च १७५. अतश्च

१७६. न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः ७०. भर्ग करुश केकयं कश्मीर साल्व सुस्थाल उरश (उरस्) कौरव्य।। इति भर्गादिः।।

७१. यौधेय शौक्रेय शौभ्रेय ज्यावाणेय धार्तेय (धौर्तेय) त्रिगर्त भरत उशीनर।।इति यौधेयादिः।

(ङ्याब्द्विगोः षिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञियञिओर्द्वयचे महाकुलान्मनो-र्जातौ षोडश।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।

## विमर्श

१- 'जीवित युवा' की अनुवृत्ति ४।१।१६५। तक जाती है। २-इस सूत्र के 'स्थिविर' शब्द में तरप् प्रत्यय इसिलए लगाया गया है कि पद तथा आयु दोनों में जो बूढ़ा हो वही लिया जाय। प्रकृत सूत्र में जो 'जीवित' कहा, वह संज्ञी का विशेषण बनता है, तथा जो 'जीवित' अनुवृत्ति से आ रहा है, वह सिण्ड का विशेषण बन जाता है। ३-इस सूत्र से 'जनपदशब्दात् क्षित्रयात्' की अनुवृत्ति ४।१।१७६। तक, तथा 'अञ्' की अनुवृत्ति ४।१।१६७। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'तद्राजाः' की अनुवृत्ति ४।१।१७६। तक जाती है। ५-'लुक्' की भी अनुवृत्ति ४।१।१७६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'स्नियाम्' की अनुवृत्ति ४।१।१७६। तक जाती है।

# द्वितीयः पादः

१. तेन रक्तं रागात्र

२. लाक्षारोचनाडुक्

(वा०) शकलकर्दमाभ्यामुपसंख्यानम्।

(वा॰) (शकलकर्दमाभ्यामणपीति काशिका।)

(वा०) नील्या अङ्वक्तव्यः।

(वा०) पीतात्कन्वक्तव्यः।

(वा०) हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्।

३. नक्षत्रेण युक्तः कालः

४. लुब³विशेषे

५. संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्

६. द्वन्द्वाच्छः

७. दृष्टं साम<sup>४</sup>

८. कलेर्ढक्

(वा०) सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः।

(वा०) अस्मिन्नर्थेऽण् डिद्वा वक्तव्यः।

(वा॰) जातार्थे प्रतिप्रसूतोऽण्वा डिद्वक्तव्यः।

(वा०) तीयादीकक् स्वार्थे वाच्यः।

(वा०) न विद्यायाः।

(वा०) गोत्रादङ्कवत्।

९. वामदेवाड्ड्यङ्थौ

१०. परिवृतो रथः५

११. पाण्डुकम्बलादिनिः

१२. द्वैपवैयाघ्रादञ्

१३. कौमारापूर्ववचने

१४. तत्रो६द्धृतममत्रेभ्यः

१५. स्थण्डिलाच्छियतरि व्रते

१६. संस्कृतं भक्षाः ७

१७. शूलोखाद्यत्

१८. दध्नष्ठक्

१९. उदिश्वतोऽन्यतरस्याम्

२०. क्षीराडुञ्

२१. साऽस्मिन्पौर्णमासीति

२२. आग्रहायण्यश्वत्थाडुक्<sup>१०</sup>

२३. विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकी-चैत्रीभ्यः

२४. साऽस्य देवता ११

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'तेन' की अनुवृत्ति ४।२।१२। तक तथा 'रक्तं रागात् ' की ४।२।२। तक जाती है। २-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।६। तक जाती है। ३-'लुप्' की अनुवृत्ति ४।२।५। तक जाती है। ४-यहाँ से 'दृष्टं साम' की अनुवृत्ति ४।२।९। तक जाती है। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।१२। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'तत्र' की अनुवृत्ति ४।२।२०। तक जाती है। ७-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।२०। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'ठक्' की अनुवृत्ति ४।२।१९। तक जायेगी। ९-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।२३। तक जाती है। १०-'ठक्' की भी अनुवृत्ति ४।२।२३। तक जाती है। ११-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।३५। तक जाती है।

२५. कस्येत् २६. शुक्राद्घन्

२७. अपोनप्त्रपांनप्तृभ्यां १ घः

२८.छ च

(वा॰) छ-प्रकरणे पैङ्गाक्षिपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्

(वा०) शतरुद्राद्घ च।

२९. महेन्द्राद्घाणौ च

३०. सोमाङ्यण्

३१. वाय्वृतुपित्रुषसो यत्र

३२. द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नी-षोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च

३३. अग्नेर्ढक्

३४. कालेभ्यो भववत्

३५. महाराजप्रोछपदाट्टञ्

(वा॰) तदस्मिन्वर्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्

(वा०) पूर्णमासादण्वक्तव्यः।

३६. पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः

(वा०) पितुर्भातिर व्यन्।

(वा०) मातुर्डुलच्।

(वा०) मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्।

(वा०) मातरि षिच्व।

(वा॰) अवेर्दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः। (वा०) तिलान्निष्फलात्पिञ्जपेजौ।

(वा०) पिञ्जश्छन्दिस डिच्च।

३७. तस्य समूहः ४

३८. भिक्षादिभ्योऽण्

७२. भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अङ्कार (अङ्गार) चर्मिन् (चर्मन्) धर्मिन् सहस्र युवित पदाति पद्धति अथर्वन् (भूत विषय श्रोत्र)।।

इति भिक्षादिः।।

३९.गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्र-वत्समनुष्याजाद्वुञ्'

(वा०) वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्।

४०. केदाराद्यञ्च

(वा०) गणिकाया यञिति वक्तव्यम्।

४१. ठञ्कवचिनश्च

४२. ब्राह्मणमाणवबाडवाद्यन्

(वा०) पृष्ठादुपसंख्यानम्।

(वा०) वातादूलो वा।

४३. ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्

(वा०) गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्

(वा०) अहः खः क्रतौ।

(वा०) पर्श्वा णस् वक्तव्यः

४४. अनुदात्तादेरञ्६

४५. खण्डिकादिभ्यश्च

७३. खण्डिक वडवा। 'क्षुद्रक-डालवात् (क्षुद्रकमालवात्) सेना संज्ञायाम् '७८।

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'अपोनत्त्रपांनप्तृभ्याम्' की अनुवृत्ति ४।२।२८। तक जाती है। २-'छ' की अनुवृत्ति ४।२।२९। तक जायेगी। ३-'यत् ' की अनुवृत्ति ४।२।३२। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'तस्य' की अनुवृत्ति ४।२।५४। तक तथा 'समूहः' की अनुवृत्ति ४।२।५४। तक तथा 'समूहः' की अनुवृत्ति ४।२।५१। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'अज् ' की अनुवृत्ति ४।२।४५। तक जायेगी।

भिक्षुक शुक उलूक श्वन् अहन् युगवरत्रा (युगवरत्र) हलबन्धा (हलबन्ध) इति खण्डिकादिः।।

४६. चरणेभ्यो धर्मवत्

४७. अचित्तहस्तिधेनोछक्

(वा०) धेनोरनञ् इति वक्तव्यम्।

४८. केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्

४९. पाशादिभ्यो यः १

७४. पाश तृण धूम वात अङ्गार (पाटल) पोत गल पिटक शकट हल (नट) वन

।।इति पाशादिः।।

५०. खलगोरथात्र

५१. इनि-त्र-कट्यचश्च

(वा०) खलादिभ्य इनिः।

७५. (वा २७३८)। खिलनी डूकिनी (डाकिनी) कुदुम्बिनी (कुटुम्बिनी) द्रुमिणी अङ्किनी गविनी रिथनी कुण्डलिनी ।।इति खलादिः।।

५२. विषयो देशे ३

५३. राजन्यादिभ्यो वुञ्

७६. राजन्य आनृत बाभ्रव्य शालङ्कायन दैवयातव (दैवयात) (अब्रीड वरत्रा) जालं-धरायण (राजायन) तेलु आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति बैल्ववन शैलूष उदुम्बर तीव्र बैल्वज आर्जुनायन संप्रिय दक्षि ऊर्णनाभ ।।इति राजन्यादिः।।आकृतिगणः।।

## ५४. भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ

७७. भौरिकी भौलिकी चौपयत चौटयत (चेटयत) काणेय वाणिजक वाणिकाज्य (वालिकाज्य) सैकयत वैकयत।। इति भौरिक्यादिः।।

७८. ऐषुकारि सारस्यायन (सारसायन) चान्द्रायण द्व्याक्षायण त्र्याक्षायण त्र्याक्षायण औडायन जौलायन खाडायन दासमित्र दासमित्र्यायण शौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन (शायण्डा-यन) तार्क्यायण शौप्रायण सौनीर (सौनीरायण) शपण्ड (शयण्ड) शौण्ड शयाण्ड (शयाण्ड) वैश्वमानव वैश्वधेनव (वैश्वध्येनव) नड तुण्डदेव विश्वदेव (सापिण्ड) इत्यैषुकार्यादिः।। ५५.सोऽस्या दिरिति छन्दसः प्रगाथेषु

५५.साऽस्या\*दिरित छन्दसः प्रगार्थषु (वा०) स्वार्थ उपसंख्यानम्। ५६.संग्रामे प्रयोजनयोद्धभ्यः

५७.तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः

५८. घञः साऽस्यां क्रियेति ञः ५९. तदधीते तद्वेद<sup>५</sup>

६०. क्रतूक्थादि-सूत्रान्ताहक्

७९. उक्य लोकायत न्याय न्यास पुनरुक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा ज्योतिष अनुपद अनुकल्प यज्ञ (धर्म) चर्चा क्रमेतर श्लक्ष (श्लक्ष्ण) संहिता पदक्रम संघट सङ्घट वृत्ति परिषद् संग्रह गण (गुण) आयुर्देव (आयुर्वेद)

।।इत्युक्थादिः।।

(वा०) मुख्यार्थात्तूक्थशब्दाहुगणौ नेष्येते।

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'यः' की अनुवृत्ति ४।२।५०। तक जाती है। २-यहाँ से 'खलगोरथात्' की अनुवृत्ति ४।२।५१। तक जाती है। ३-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।५४। तक जाती है। ४-'सोऽस्य' की अनुवृत्ति ४।२।५६। तक जाती है। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।६६। तक जायेगी।

(वा॰) विद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्।

(वा०) सूत्रान्तात्त्वकल्पादेरेवेष्यते।

(वा०) अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वाद्विद्यान्तात्रेति वक्तव्यम्।

(वा॰) आख्यानाख्यायिकेतिहास-पुराणेभ्यश्च।

<mark>(वा०) सर्वादेः सादेश्च लुक्।</mark>

(वा०) द्विगोश्च।

(वा०) अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे।

(वा०) इकन्पदोत्तरपदात्।

<mark>(वा०) शतषष्टेष्यिकन्</mark> पथः।

६१. क्रमादिभ्यो वुन्

८०. क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन् –इति क्रमादिः।।

६२. अनुब्राह्मणादिनिः

६३. वसन्तादिभ्यछक्

८१. वसन्त (ग्रीष्म) वर्षा शर्द (शरत्) हेमन्त शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अथर्वन् आथर्वण ।।इति वसन्तादिः।।

६४. प्रोक्ताल्लुक्

६५. सूत्राच्च कोपधात्

<mark>६६. छन्दोब्राह्मणानि</mark> च तद्विषयाणि <mark>६७. तदस्मित्रस्तीति देशे तन्नाम्नि<sup>२</sup></mark>

६८. तेन निर्वृत्तम्

६९. तस्य ३ निवासः

७०. अदूरभवश्च

७१. ओरञ्४

७२. मतोश्च बह्नजङ्गात्ः

७३.बह्नचः कूपेषु

७४. उदक्च विपाशः

७५. सङ्कलादिभ्यश्च

८२.सङ्कल पुष्कल उत्तम उडुप उद्वेप उत्पुट कुम्म निधान सुदक्ष सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेत्र सुमङ्गल सुपिङ्गल सूत सिकत पूतिका (पूतिक) पूलास कूलास पलाश निवेश गवेश (गवेष) गम्भीर इतर आन् अहन् लोमन् वेमन् चरण (वरुण) बहुल सद्योज अभिषिक्त गोभृत् राजभृत् भल्ल मल्ल माल।।इति सङ्कलादिः।।

७६. स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु

७७. सुवास्त्वादिभ्योऽण्

८३. सुवास्तु (सुवस्तु) वर्णु भण्डु खण्डु सेवालिन् कर्पूरिन् शिखण्डिन् गर्त कर्कश शकटीकर्ण कृष्णकर्ण (कर्क) कर्कन्धुमती गोह अहिसक्थ।।इति सुवास्त्वादिः।।

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'लुक्' की अनुवृत्ति ४।२।६५। तक, तथा 'प्रोक्तात्' की अनुवृत्ति ४।२।६६। तक जाती है। २-'देशे तन्नाम्नि' की अनुवृत्ति ४।२।७०। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'तस्य' की अनुवृत्ति ४।२।७०। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'अञ्' की अनुवृत्ति ४।२।७६। तक जायेगी। अञ् आदि प्रत्यय सामान्यतया 'देशे' तन्नाम्नि' 'निवृत्तम्' 'निवासः' और 'अदूरभवः' –इन चारों अथों में विहित होने के कारण चातुर्रार्थिक कहाते हैं। इन चारों अथों का अधिकार 'शेषे' (४।२।९२।) के पूर्व तक जाता है। ५-यहाँ से 'कूपेषु' की अनुवृत्ति ४।२।७४। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'अण्' की अनुवृत्ति ४।२।७९। तक जाती है।

७८. रोणी ७९. कोपधाच्च

८०. वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्णय-यफक्फिञञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशा-श्वर्थकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसिखसंका-शबलपक्षकर्णसुतङ्गभप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः ८४अरीहण (अहीरण) द्रुगण द्रुहण भलग (भगल) उलन्द किरण सांपरायण क्रौष्टायन (क्रौष्ट्रायण) औष्ट्रायण त्रैगर्तायन मैत्रायण भास्त्रायण वैमत्तायन (वैमतायन) गौमतायन सौमतायन सौसायन धौमतायन सौमायन ऐन्द्रायण कौद्रायण (कौन्द्रायण) खाडायन शाण्डिल्यायन रायस्पोष विपथ विपाश उद्दण्ड (उदञ्चन) खाण्डवीरण वीरण काशकृत्स्न कृत्स्न (कशकृत्स्न) जाम्बवत शिंशपा रैवत (रेवत) बिल्व सुयज्ञ शिरीष बधिर जम्बु खदिर सुशर्मन् (सशर्मन् ) दलतृ भलन्दन खण्डु कलन (कनल) यज्ञदत्त -इत्यरीहणादिः।।

८५.कृशाश्व अरिष्ट अरिश्म वेश्मन् विशाल लोमश रोमश रोमक लोमक शबल कूट वर्चल सुवर्चल सुकर सूकर प्रातर (प्रतर) सदृश पुरग पुराग सुख धूम अजिन विनत अवनत कुविद्यास [विकुटय्यास] पराशर अरुस् अयस् मौग्दल्याकर (मौग्दल्य युकर) इति कृशाश्वादिः।।

८६. ऋश्य [ऋष्य] न्यग्रोध शर निलीन (निवास निवात) निधान निबन्धन (निबन्ध) (विबद्ध) परिगृढ (उपगृढ) असिन सित मत वेश्मन् उत्तराश्मन् अश्मन् स्थूल बाहू खिदर शर्करा अनडुह (अनडुह्) अरडु परिवंश वेणु वीस्ण खण्ड दण्ड परिवृत्त कर्दम अंशु –इतिऋश्यादिः।।

८७. कुमुद शर्करा न्यग्रोध इक्कट संकट

कङ्कट गर्त बीज परिवाप निर्यास शकट कच मधु शिरीष अश्व अश्वत्य बल्वज यवाष कूप विकङ्कत दशग्राम — इति कुमुदादिः।। ८८. काश पाश अश्वत्य पलाश पीयूक्षा चरण वास नड वन कर्दम कच्छूल कङ्कट गुहा बिस तृण कर्पूर बर्बर मधुर ग्रह किपत्य जतु सीपाल —इति काशादिः।।

८९. तृण नड मूल वन पर्ण वर्ण वराण बिल पुल फल अर्जुन अर्ण सुवर्ण बल चरण बुस –इति तृणादिः।।

९०.प्रेक्षा फलका (हलका) बन्धुका ध्रुवका क्षिपका न्ययोध इक्कट कङ्कट (संकट) कट कूप बुक पुक पुट मह परिवाप यवाष ध्रुवका गर्त कूपक हिरण्य- इति प्रेक्षादिः।।

९१. अश्मन् यूथ ऊष मीन नद दर्भ बृन्द गुद खण्ड नग शिखा कोट पाम कन्द कान्द कुल गह्व गुड कुण्डल पीन गुह इत्यश्मादिः।। ९२. सिख अग्निदत्त वायुदत्त सिखदत्त (गोपिल) भल्लपाल (भल्ल पाल) चक्र चक्रवाक छगल अशोक करवीर वासव वीर पूर वज्र कुशीरक शीहर (सीहर) सरक सरस समर समल सुरस रोह तमाल कदल सप्तल –इति सख्यादिः।।

९३. संकाश किपल कश्मीर (समीर) सूरसेन सरक सूर। 'सुपन्थिन्यन्य च' यूप (यूथ) (अंश) अङ्ग नासा पिलत अनुनाश अश्मन् कूट मिलन दश कुम्भ शीर्ष चिरन्त (विरत) समल सीर पञ्जर पन्थ नल रोमन् लोमन् पुलिन सुपरि किटिप सकर्णक वृष्टि तीर्थ अगस्ति विकर नासिका –इति संकाशादिः।। ९४. बल चुल नल दल वट लकुल उरल पुख (पुल) मूल उलडुल (उल डुल) वन कुल–इति बलादिः।। ९५. पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका विलक चित्र अस्ति । 'पिथन्पन्य च'। कुम्भ सीरक सरक सकल सरस समल अतिश्वन् रोमन् लोमन् हस्तिन् मकर लोमक शीर्ष निवात पाक सहक (सिहक) अङ्कुश सुवर्णक हंसक हिंसक कुत्स बिल खिल यमल हस्त कला सकर्णक–इति पक्षादिः।।

९६. कर्ण विसष्ठ अर्क अर्कलूष द्रुपद आनडुह्म पाञ्चजन्य स्फिग (स्फिज्) कुम्मी कुन्ती जित्वन् जीवन्त कुलिश आण्डीवत् (आण्डीवत) जव जैत्र आकन (आनक)— इति कर्णीदिः।।

९७. सुतङ्गम मुनिचित्त विप्रचित्त महाचित्त महापुत्र स्वन श्वेत गडिक (खडिक) शुक्र बिग्र बीजावापिन् (बीज. वापिन् ) अर्जुन श्वन् अजिर जीव खण्डित कर्ण विग्रह ।।इति सुतङ्गमादिः।।

९८.प्रगदिन् मगदिन् मदिदन् कविल खण्डित गदित चूडार मडार मन्दार कोविदार –इति प्रगद्यादिः।।

९९. वराह पलाशा (पलाश) शेरीष (शिरीष) पिनद्ध निबद्ध बलाह स्थूल विदग्ध (विजग्ध) विभग्न (निमग्न ) बाहु खदिर शर्करा।।इति वराहादिः।।

१००.कुमुद गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्य शाल्मिल (शिरीष) मुनिस्थल कुण्डल कूट मधुकर्ण घासकुन्द शुचिकर्ण –इति कुमुदादिः।।

८१. जनपदे लुप्र

८२. वरणादिभ्यश्च

१०१.वरणा शृङ्गी शाल्मिल शुण्डी शयाण्डी पर्णी तांच्रपर्णी गोद आलिङ्गचायन जालपदी (जानपदी) जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयनी गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती वलभी –इति वरणादिः।।

८३. शर्कराया वा

८४. ठक्छौ च

८५. नद्यां मतुप्र

८६. मध्वादिभ्यश्च

१०२. मधु बिस स्थाणु बेणु कर्कन्धु शमी करीर हिम किशरा शर्याण मरुत् वार्दाली शर इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकल शलाका आमिषी इक्षु रोमन् रुष्टि रुष्य तक्षशिला खड वट वेट –इति मध्वादिः।।

८७. कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप् (वा०) महिषाच्चेति वक्तव्यम्

८८. नडशादाडुवलच्

८९.शिखाया वलच्

९०. उत्करादिभ्यश्छः ४

१०३. उत्कर संफल शफर पिप्पल पिप्पलीमूल अश्मन् सुवर्ण खलाजिन तिक कितव अणक त्रैवण पिचुक अश्वत्थ काश श्चुद्र भस्ना शाल जन्या अजिर चर्मन् उत्क्रोश श्चान्त खिदर शूर्पणाय श्यावनाय नैवाकव तृण वृक्ष शाक पलाश विजिगीषा अनेक आतप फल संपर अर्क गर्त अग्नि वैराणक इडा अरण्य निशान्त पर्ण नीचायक शङ्कर अवरोहित क्षार विशाल वेत्र अरीहण खण्ड

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'लुप्' की अनुवृत्ति ४।२।८३। तक जाती है। २-यहाँ से 'शर्करायाः' की अनुवृत्ति ४।२।८४। तक जाती हे। ३-'मतुप्' की अनुवृत्ति ४।२।८६। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'छः' की अनुवृत्ति ४।२।९१। तक जाती है। वातागर मन्त्रणार्ह इन्द्रवृक्ष नितान्तवृक्ष (नितान्तावृक्ष) आर्द्रवृक्ष–इत्युत्करादिः।

९१. नडादीनां कुक्च

१०४. नड प्लक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इक्षु काष्ठ कपोत तृण। 'क्रुञ्चा हस्वत्वं च'८०। 'तक्षत्रलोपश्च'८१। इति नडादिः।। ९२. शोषे<sup>१</sup>

९३. राष्ट्रावारपाराद्घखौ

(वा०) अवारपाराद्विगृहीताद्विपरीता-च्चेति वक्तव्यम्।

९४. ग्रामाद्यख्ञौ

९५. कत्त्र्यादिभ्यो ढकञ्

१०५. कित्र उम्भि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्भी कुण्डिन नगरी माहिष्मती वर्मती उख्या ग्राम। 'कूट्याया यलोपश्च' ८२। इति कत्त्र्यादिः।।

९६.कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु ९७. नद्यादिभ्यो ढक्

१०६.नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्बी (वनकोशाम्बी) काशपरी काशफारी (काशफरी) खादिरी पूर्वनगरी पाठा माया शाल्वा दार्वा सेतकी 'बडवाया वृषे' ८३। इति नद्यादिः।।

९८. दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्

९९. कापिश्याः ष्फक्३

(वा०) बाह्युर्दिपर्दिभ्यश्चेति वक्तव्यम्।

१००. रङ्कोरमनुष्येऽण्च

१०१. द्युप्रागपागुदक्त्रतीचो यत्

१०२. कन्थायाष्ठक्<sup>४</sup>

१०३. वर्णी वुक्

१०४. अव्ययात्त्यप्

(वा०) अमेह-क्व-तसि-त्रेभ्य एव।

(वा०) त्यब्नेध्रुवि।

(वा०) निसो गते।

(वा०) अरण्याण्णः।

(वा०) दूरादेत्यः।

(वा०) उत्तरादाहञ्

(वा०) आविष्ट्यस्योपसंख्यानं छन्दसि।

१०५. ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्

१०६. तीररूपोत्तरपदादञ्ज्यौ

१०७. दिक्पूर्वपदा दसंज्ञायां जः

१०८. मद्रेभ्योऽञ्<sup>७</sup>

१०९. उदीच्यग्रामाच्च बह्नचोऽन्तो-दात्तात्

११०.प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्<sup>८</sup> १०७.पलदी परिषद् रोमक वाहीक कलकीट बहुकीट जालकीट कमलकीट कमलकीकर

#### विमर्श

१-इस सूत्र का अधिकार 'रैवितकादिश्यश्छः' (४।३।१३१। तक जाता है। २-'ढकञ्' की अनुवृत्ति ४।२।९६। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'ष्फक्' की अनुवृत्ति ४।२।१००। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'कन्थायाः' की अनुवृत्ति ४।२।१०३। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'त्यप्' की अनुवृत्ति ४।२।१०५। तक जायेगी। ६-'दिक्पूर्वपदात्' की अनुवृत्ति ४।२।१०८। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'अञ्' की अनुवृत्ति ४।२।१०९। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'अण्' की अनुवृत्ति ४।२।११३। तक जायेगी।

कमलिमदा गौछी नैकती परिखा शूरसेन गोमती पटच्चर उदपान यकुल्लोम- इति पलद्यादिः।।

१११. कण्वादिभ्यो गोत्रेश

११२. इञ<sup>२</sup>श्च

११३. न द्वयचः प्राच्यभरतेष्

११४. वृद्धाच्छः ३

११५. भवतष्ठक्छसौ

११६. काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठौ<sup>४</sup>

१०८. काशि चेदि (वेदि) सांयाति संवाह अच्युत मोदमान शकुलाद हस्तिकर्षू कुनामन् हिरण्य करण गोवासन भारङ्गी अरिन्दम अरित्र देवदत्त दशग्राम शौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्धुमित्र दासमित्र सुधामित्र सोममित्र छागमित्र साधमित्र (सधमित्र)। 'आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात् '८४। आपद्

ऊर्ध्व तत् –इति काश्यादिः।।

११७. बाहीकग्रामेभ्य५श्च

११८. विभाषोशीनरेषु

११९. ओार्देशे ठञ्६

१२०. वृद्धात्प्राचाम्७

१२१. धन्वयोपधाद्गुञ्८

१२२. प्रस्थपुरवहान्ताच्च

१२३. रोपधेतोः प्राचाम् १२४. जनपदतदवध्यो<sup>९</sup>श्च

१२५.अवृद्धादपि १ बहुवचनविषयात्

१२६. कच्छाग्निवक्त्रवृतीत्तरपदात्

१२७. धूमादिभ्यश्च

१०९. धूम षडण्ड शशादन अर्जुनाव माहकस्थली आनकस्थली माहिषस्थली मानस्थली अट्टस्थली मद्रुकस्थली समुद्रस्थली दाण्डायनस्थली राजस्थली विदेह राजगृह सात्रासाह शष्प मित्रवर्ध्र (मित्रवर्ध) भक्षाली मद्रकूल आजीकूल द्व्यहव (द्व्याहाव) त्र्यहव (त्र्याहाव) संस्फीय बर्बर वर्ज्य गर्त आनत माठर पाथेय घोष पल्ली आराज्ञी धार्तराज्ञी आवय तीर्थ। 'कूलात्सौवीरेषु'८५। 'समूद्रात्रावि मनुष्ये च'८६।कुक्षि अन्तरीप द्वीप अरुण उज्जयनी पट्टार दक्षिणापथ साकेत- इति धूमादिः।।

१२८. नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः

१२९. अरण्यान्मनुष्ये

(वा०) पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्य-हस्तिष्वति वक्तव्यम्।

(वा०) वा गोमयेषु।

१३० विभाषा कुरुयुगंधराभ्याम्

#### विमर्श

१-'गोत्रे' की अनुवृत्ति ४।२।११३। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'इञः' की अनुवृत्ति ४।२।११३। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'वृद्धात्' की अनुवृत्ति ४।२।११८। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'ठञ्ञिठौ' की अनुवृत्ति४।२।११८। तक जाती है। ५-'वाहीकग्रामेभ्यः' की अनुवृत्ति ४।२।११८। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'ओः ठञ्' की अनुवृत्ति ४।२।१२०। तक तथा 'देशे' की अनुवृत्ति ४।२।१४५। तक जायेगी। ७-'वृद्धात् ื की अनुवृत्ति ४।२।१२६। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'वुञ्' की अनुवृत्ति ४।२।१३०। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'जनपदतदवध्योः' की अनुवृत्ति ४।२।१२५। तक जायेगी। १०-यहाँ से 'अवृद्धादिप' की अनुवृत्ति ४।२।१२६। तक जाती है।

१३१. मद्रवृज्योः कन्

१३२. कोपधादण्र

१३३. कच्छादिभ्यश्चर

११०. कच्छ सिन्धु वर्णु गन्धार मधुमत् कम्बोज कश्मीर साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनुप अजवाह विजापक कलूतर रङ्कु – इति कच्छादिः।।

१३४. मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्

१३५. अपदातौ साल्वात्४

१३६. गोयवाग्वोश्च

१३७. गर्तोत्तरपदाच्छः ५

१३८. गहादिभ्यश्च

१११. गह अन्तस्थ सम विषम। 'मध्य मध्यमं चाण्चरणे' ८७। उत्तम अङ्ग बङ्ग मगध पूर्वपक्ष अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एकशाख समानशाख समानग्राम एकग्राम एकवृक्ष एकपलाश इष्वग्र इष्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ शाडिकाडायनि (खाडायन) काठेरणि लावेरणि सौमित्रि शैशिरि आसुत् दैवशर्मि आध्यश्व आनृशसि (आनृशंसि) शौङ्गि श्रौति आहिंसि आमित्रि व्याडि वैजि आग्निशर्मि भौजि वाराटिक वाल्मिक (वाल्मीकि) क्षैमवृद्धि आश्वत्थि औद्गाहमानि ऐक बिन्दिव दन्ताग्र हंस तत्वग्र (तन्त्वग्र) उत्तर अन्तर (अनन्तर) 'मुखपार्श्वतसोलोंपः' ८८। 'जनपरयोः कुक्च' ८९। 'देवस्य च'९०। 'वेणुकादिभ्यश्छण् '९१।इति गहादिः।। आकृतिगणः।।

१३९. प्राचां कटादेः

१४०. राज्ञः क च

१४१. वृद्धा<sup>६</sup>दकेकान्तखोपधात्

(वा०) अकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं सौसुकाद्यर्थम्।

१४२. कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तर-पदात्

१४३. पर्वताच्च॰

१४४. विभाषाऽमन्ष्ये

१४५. कृकणपर्णाद्धारद्वाजे

(तेन सास्मिन्ठञ्क्रमादिभ्यो जनपदे द्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात्पञ्च।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

-)<del>2-000-1</del>(-

## विमर्श

१-'अण् ' की अनुवृत्ति ४।२।१३३। तक जाती है। २-'कच्छादिग्यः' की अनुवृत्ति ४।२।१३४। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'मनुष्यतत्स्थयोः' की अनुवृत्ति ४।२।१३५। तक, तथा 'वुञ्' की अनुवृत्ति ४।२।१३६। तक जायेगी। ४-'साल्वात्' की अनुवृत्ति ४।२।१३६। तक जायेगी। ४-'साल्वात्' की अनुवृत्ति ४।२।१३६। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'छः' की अनुवृत्ति ४।३।१। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'वृद्धात्' की अनुवृत्ति ४।२।१४२। तकह जाती है। ७-यहाँ से 'पर्वतात्' की अनुवृत्ति ४।२।१४४। तक जाती है।

# तृतीयः पादः

१. युष्पदस्मदो १ रन्यतरस्यां खँञ्च

२. तस्मित्रणि च युष्माकास्माकौ

३. तवकममकावेकवचने

४. अर्घाद्यत्<sup>३</sup>

५. परावराधमोत्तमपूर्वाच्च

६. दिक्पूर्वपदाट्टञ्ज

७. ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठञौ

८. मध्यान्मः ५

(वा॰) (आदेश्वेति वक्तव्यम्)।

(वा०) (अवोधसोर्लोपश्च)

९.अ सांप्रतिके

१०. द्वीपादनुसमुद्रं यञ्

११. कालाडुञ्

१२. श्राद्धे शरदः

१३. विभाषा रोगातपयोः

१४. निशाप्रदोषाभ्यां च

१५.श्वसस्तुट् च

१६. संधिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्योऽण्

११२.सन्धिवेला सन्ध्या अमावास्या त्रयोदशी चतुर्दशी पञ्चदशी पौर्णमासी प्रतिपत् । 'संवत्सरात्फलपर्वणोः' ९२। इति

सन्धिवेलादिः।।

१७. प्रावृष एण्यः

१८. वर्षाभ्यष्ठक्°

१९. छन्दिस ठञ् १०

२०. वसन्ताच्च

२१. हेमन्ताच्च ११

२२. सर्वत्राण्च तलोपश्च

२३.सायंचिरंप्राहणेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्यु-ट्युलौ तुट् च<sup>१२</sup>

(वा०) चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः।

(वा०) अग्रादिपश्चाड्डिमच्।

(वा०) अन्ताच्च।

२४. विभाषा पूर्वाहणापराहणाभ्याम्

२५. तत्र जातः १३

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'युष्पदस्मदोः' की अनुवृत्ति ४।३।३। तक जाती है। २-'तिस्मित्रणि' की अनुवृत्ति ४।३।३। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'अर्घात्' की अनुवृत्ति ४।३।७। तक तथा 'यत्' की अनुवृत्ति ४।३।६। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'दिक्पूर्वपदात्' की अनुवृत्ति ४।३।७। तक जाती है। ५- 'मध्यात्' की अनुवृत्ति ४।३।९। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'कालात्' की अनुवृत्ति ४।३।२४। तक तथा 'ठज्' की अनुवृत्ति ४।३।१५। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'शरदः' की अनुवृत्ति ४।३।१३। तक जाती है। ८-यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ४।३।१५। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'वर्षाभ्यः' की अनुवृत्ति ४।३।१९। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ४।३।२१। तक तथा 'ठज्' की अनुवृत्ति ४।३।२२। तक जाती है। ११-'हेमन्तात्' की अनुवृत्ति ४।३।२२। तक जायेगी। १२-इस सूत्र से 'ट्युट्युलौ तुट्' की अनुवृत्ति ४।३।२४। तक जायेगी। १३-इस सूत्र से 'तत्र' की अनुवृत्ति ४।३।५१। तक तथा 'जातः' की अनुवृत्ति ४।३।३७। तक जाती है।

२६. प्रावृषछप्

१७. संज्ञायां १शरदो वुञ्

२८. पूर्वाहणापराहणाद्रीमूलप्रदोषा-वस्कराद्रुन्<sup>२</sup>

२९. पथः पन्थ च

३०. अमावास्याया३ वा

३१.अ च

३२. सिन्ध्वपकराभ्यां४ कन्

३३. अणञौ च

३४. श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वाति-तिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखा-ऽषाढावहुलाल्लुक्<sup>५</sup>

(वा०) चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुप-संख्यानम्।

(वा॰) फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ।

(वा०) श्रविष्ठाऽषाढाभ्यां छण्वक्तव्यः।

३५. स्थानान्तगोशालखरशालाच्च

३६.वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा ३७. नक्षत्रेभ्यो बहुलम्

३८. कृतलब्धक्रीतकुशलाः

३९. प्रायभवः६

४०. उपजानूपकर्णोपनीवेछक्

४१. संभूते

४२. कोशाडुञ्

४३. कालात्सा<sup>८</sup>धुपुष्प्यत्पच्यमानेषु

४४. उप्ते १ च

४५. आश्वयुज्या वुञ्<sup>१०</sup>

४६. ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्

४७. देयमृणे ११

४८. कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वन्

४९. ग्रीष्मावरसमाद्वुज्<sup>१२</sup>

५०. संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च

५१. व्याहरति मृगः

५२. तदस्य सोढम्

५३. तत्र भवः १३

५४. दिगादिभ्यो यत् १४

११३. दिश् वर्ग पूग गण पक्ष धाय्य मित्र मेधा अन्तर पथिन् रहस् अलीक उखा साक्षिन् देश आदि अन्त मुख जघन मेघ यूथ।

## विमर्श

१-'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ४।३।२८। तक जाती है। २-यहाँ से 'वुन्' की अनुवृत्ति ४।३।३०। तक जाती है। ३-'अमावास्याया' की अनुवृत्ति ४।३।३१। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'सिन्ध्वपकराभ्याम्' की अनुवृत्ति ४।३।३३। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'लुक्' की अनुवृत्ति ४।३।३७। तक जाती है। ६-यहाँ से 'प्रायभवः' की अनुवृत्ति ४।३।४०। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'संभूते' की अनुवृत्ति ४।३।४२। तक जायेगी। ८-'कालात्' की अनुवृत्ति ४।३।५२। तक जायेगी। ९-'उष्ते' की अनुवृत्ति ४।३।४६। तक जाती है। १०-यहाँ से 'वुञ् ' की अनुवृत्ति ४।३।४६। तक जाती है। १०-यहाँ से 'वुञ् ' की अनुवृत्ति ४।३।४६। तक जाती है। १२-यहाँ से 'वुञ्' की अनुवृत्ति ४।३।५०। तक जाती है। १२-यहाँ से 'वुञ्' की अनुवृत्ति ४।३।५०। तक जायेगी। १३-इस सूत्र का अधिकार ४।३।७३। तक जाता है। १४-'यत्' की अनुवृत्ति ४।३।५५। तक जायेगी।

'उदकात्संज्ञायाम्' ९३। ज्ञाय (न्याय) वंश केश काल आकाश- इति दिगादिः।। ५५. शरीरावयवाच्च ५६.दृतिकुक्षिकलिशवस्त्यस्त्यहेर्दञ् ५७. ग्रीवाभ्योऽण्च ५८. गम्भीराञ्ज्यः (वा०) बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्च ५९. अव्ययीभावा<sup>३</sup>च्च (वा०) परिमुखादिभ्य एवेष्यते। ११४. (वा २८६९)। परिमुख परिहनु पर्योष्ठ पर्युलुखल परिसीर उपसीर उपस्थूण उपकलाप अनुपथ अनुपद अनुगङ्ग अनुतिल अनुसीत अनुसाय अनुसीर अनुमाष अनुयव अनुपूप अनुवंश प्रतिशाख-इति परि-मुखादिः।। ६०. अन्तः पूर्वपदाहुञ्४ (वा०) अध्यात्मादेष्ठञिष्यते। ११५. (वा २८७२)। अध्यात्म अधिदेव

अधिभूत-इत्यध्यात्मादिः।। (वा०) मुखपार्श्वतसोरीयः

(वा०) कुग्जनस्य परस्य च।

(वा०) भवार्थे तु लुग्वक्तव्यः।

६१. ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्

६२. जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः ५

६३. वर्गान्ताच्च६

६४. अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्

६५. कर्णललाटात्कन्नलंकारे

६६. तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः

६७. बह्रचोऽन्तोदात्ताट्ठञ्८

६८. ऋतुयज्ञेभ्यश्च

६९. अध्यायेष्वेवर्षेः

७०. पौरोडाशपुरोडाशात्छन्

७१. छन्दसो यदणौ

७२. द्व्यजृद्-ब्राह्मणर्क्-प्रथमाध्वर-पुरश्चरण-नामाख्याताहुक्

(वा०) नामाख्यातग्रहणं संघात-विगृहीतार्थम्

७३. अणृगयनादिभ्यः

११६. ऋगयन पदव्याख्यान छन्दोमान छन्दोभाषा छन्दोविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या क्षत्रविद्या अङ्गविद्या विद्या उत्पात उत्पाद उद्याव संवत्सर मुहूर्त उपनिषद् निमित्त शिक्षा भिक्षा— इत्यृगयनादिः।।

७४. तत आगतः ९

७५. ठगायस्थानेभ्यः

७६. शुण्डिकादिभ्योऽण्

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'ढञ्' की अनुवृत्ति ४।३।५७। तक जाती है। २-'ञ्यः' की अनुवृत्ति ४।३।५९। तक जायेगी। ३-'अव्ययीभावात्' की अनुवृत्ति ४।३।६१। तक जाती है। ४-यहाँ से 'ठञ् ' की अनुवृत्ति ४।३।६१। जाती है। ५-इस सूत्र से 'छः' की अनुवृत्ति ४।३।६३। तक जाती है। ६-'वर्गान्तात् ' की अनुवृत्ति ४।३।६४। तक जाती है। ७-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।७३। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'ठञ्' की अनुवृत्ति ४।३।६९। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'ततः' की अनुवृत्ति ४।३।८४। तक तथा 'आगतः' की अनुवृत्ति ४।३।८२। तक जाती है।

११७. शुण्डिक कृकण स्थण्डिल उदपान उपल तीर्थ भूमि तृण पर्ण-इति शुण्डिकादिः।।

७७. विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो १ वुञ्

७८. ऋतछञ्

७९. पितुर्यच्व

८०. गोत्रादङ्कवत्

८१.हेतुमनुष्येभ्यो³ऽन्यतरस्यां रूप्यः

८२. मयट् च

८३. प्रभवति ४

८४. विदूराञ्ज्यः

८५. तद्भगच्छति पथिदूतयोः

८६. अभिनिष्क्रामित द्वारम्

८७. अधिकृत्य कृते ग्रन्थे६

(वा०) लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्।

८८. शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्र-जननादिभ्यश्छः

(वा०) द्वन्द्वे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः।

८९. सोऽस्य निवासः

९०. अभिजनश्च<sup>८</sup>

९१. आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते।

९२. शण्डिकादिभ्यो ज्यः

११८. शण्डिक सर्वसेन सर्वकेश शक शट रक शङ्ख बोध ।इति शण्डिकादिः।।

९३. सिन्धुतक्षशिलाादिभ्योऽणञौ

११९.सिन्धु वर्णु मधुमत् कम्बोज सा<mark>ल्व</mark> कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा दरद (दरद्)

गन्दिका-इति सिन्ध्वादिः।।

१२०.तक्षशिला वत्सोद्धरण कैमेंदुर ग्रामणी छगल क्रोष्टुकर्ण सिंहकर्ण संकुचित किंनर काण्डधार पर्वत अवसान बर्बर कंस ।।इति तक्षशिलादिः।।

९४. तुदीसलातुरवर्मतीकूचवाराड्ड-क्छण्डञ्यकः

९५. भक्तिः ९

९६. अचित्ताददेशकालाहुक्

९७. महाराजाडुञ्

९८. वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्

९९. गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वु<mark>ज्</mark> १००.जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जन-

पदेन समानशब्दानां बहुवचने

१०१. तेन प्रोक्तम् १०

१०२. तित्तिरिवरतन्तुखण्डि**को-**खाच्छण्

१०३. काश्यपकौशिकाभ्यामृ**षिभ्यां** णिनिः<sup>११</sup>

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः' की अनुवृत्ति ४।३।७८। तक जाती है। २-'ठञ्' की अनुवृत्ति ४।३।७९। तक जायेगी। ३-'हेतुमनुष्येभ्यः' की अनुवृत्ति ४।३।८२। तक जायेगी। ४-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।८४। तक जाती है। ५-यहाँ से 'तद्' की अनुवृत्ति ४।३।८८। तक जाती है। ६-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।८८। तक जायेगी। ७-इस सूत्र से 'सोऽस्य' की अनुवृत्ति ४।३।१००। तक जाती है। ८-'अभिजनः' की अनुवृत्ति ४।३।९४। तक जायेगी। ९-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।१००। तक जायेगी। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।१००। तक जायेगी। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।१११। तक जायेगी। ११-इस सूत्र से 'णिनिः' की अनुवृत्ति ४।३।१०६। तक जाती है।

१०४. कलापिवैशम्पायनान्तेवा-सिभ्यश्च

१०५. पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु १०६. शौनकादिभ्यश्छन्दसि<sup>र</sup>

१२१. शौनक वाजसनेय शार्क्ररव शापेय शाष्पेय खाडायन स्तम्भ स्कन्ध देवदर्शन रज्जुभार रज्जुकण्ठ कठशाठ कषाय तल दण्ड पुरुषांसक (अश्वपेज)। इति

शौनकादिः।। १०७. कठचरकाल्लुक्

१०८. कलापिनोऽण्

१०९. छगलिनो ढिनुक्

**११**०, पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षु-नटसूत्रयोः<sup>२</sup>.

१११/कर्मन्दकृशाश्वादिनिः

११२. तेनैकदिक्

११३. तसिश्च

११४. उरसो यच्च

११५. उपज्ञाते

११६. कृते प्रन्थे

११७. संज्ञायाम्६

११८. कुलालादिग्यो वुञ्

१२२.कुलाल वरुड चण्डाल निषाद कर्मार सेना सिरिन्ध्र (सिरिध्र) सैरिन्ध्र देवराज पर्षत् (परिषत्) वधू मधु रुरु रुद्र अनडुह (अनडुह्) ब्रह्मन् कुम्भकार श्वपाक। इति कुलालादिः।। ११९.क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्

१२०. तस्येदम्

(वा०) पत्राद्वाह्ये।

(वा०) वहेस्तुर्राणट् च।

(वा०)अग्नीधः शरणे रण् भत्वं च।

(वा०) समिधामाधाने षेणयण्।

(वा०) चरणाद्धर्माम्नाययोः।

१२१. रथा धत्

१२२. पत्रपूर्वादञ्°

१२३. पत्राध्वर्युपरिषदश्च

१२४. हलसीराडुक्

१२५. द्वन्द्वाद्वन्वैरमैथुनिकयोः

(वा०) वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः।

१२६. गोत्रचरणादुञ्

१२७.सङ्घाङ्कलक्षणे १० ष्वञ्यञिञामण्

(वा०)घोषग्रहणमपि कर्तव्यम्।

१२८. शाकलाद्वा

## विकर्ण

१-'छ्न्दिसि' की अनुवृत्ति ४।३।१११। तक जाती है। २-'मिक्षुनटसूत्रयोः' की अनुवृत्ति ४।३।१११। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'तेन' की अनुवृत्ति ४।३।११९। तक तथा 'एकदिक्' की अनुवृत्ति ४।३।११४। तक जायेगी। ४-'तिसः' की अनुवृत्ति ४।३।११४। तक जाती है। ६-इस सूत्र को अनुवृत्ति ४।३।११९। तक जाती है। ६-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।११९। तक जायेगी। ७-इस सूत्र का अधिकार ४।३।१३१। तक जाता है। ८-इस सूत्र से 'स्थात्' की अनुवृत्ति ४।३।१२२। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'संघाङ्कलक्षाणेषु' यकः अण्' की अनुवृत्ति ४।३।१२८। तक जाती है।

१२९. छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहृच-नटाञ्ज्यः

१३०.न दण्डमाणवान्तेवासिषु

१३१. रैवतिकादिभ्यश्छः

१२३. रैवतिक स्वापिशि क्षैमवृद्धि गौरग्रीव (गौरग्रीवि) औदमेघि औदवापि वैजवापि।इति रैवतिकादिः।।

१३२. कौपिञ्जलहास्तिपदादण्

१३३. आथर्वणिकस्येकलोपश्च

१३४. तस्य विकारः

१३५. अवयवे र च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः

**१३६**. बिल्वादिभ्योऽण्<sup>३</sup>

१२४. बिल्व व्रीहि काण्ड मुद्र मसूर गोधूम इक्षु वेणु गवेधुका कर्पासी पाटली कर्कन्धु कुटीर। इति बिल्वादिः।।

१३७. कोपधाच्व

१३८. त्रपुजतुनोः षुक्

१३९. ओरञ्४

१४०. अनुदात्तादेश्च

१४१. पलाशादिभ्यो वा

१२५. पलाश खदिर शिंशपा स्पन्दन पूलाक करीर शिरीष यवास विकङ्कत। इति पलाशादिः।। १४२. शम्याः ष्लञ्

१४३.मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छा-दनयोः<sup>५</sup>

१४४. नित्यं वृद्धशरादिभ्यः

१२६. शर दर्भ मृद् (मृत् ) कुटी तृण सोम बल्बज। इति शरादिः।।

१४५. गोश्च पुरीषे

१४६. पिष्टाच्च<sup>६</sup>

१४७. संज्ञायां कन्

१४८. व्रीहेः पुरोडाशे

१४९. असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्

१५०. द्व्यचश्छन्दसि

१५१. नोत्वद्वध्रीबिल्वात्

१५२. तालादिभ्योऽण्

१२७. 'तालाद्धनुषि' ९४। बार्हिण इन्द्रालिश (इन्द्रासिष) इन्द्रादृश इन्द्रायुध चय श्यामाक

पीयूक्षा । इति तालादिः।।

१५३. जातरूपेभ्यः परिमाणे

१५४. प्राणिरजतादिभ्योऽञ्

१२८. रजत सीस लोह उदुम्बर नीप दारु रोहितक बिभीतक पीतदारु तीव्रदारु त्रिकण्टक

कण्टकार। इति रजतादिः।। १५५. ञितश्च तत्प्रत्ययात्

## विमर्श

१-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति पादान्त अर्थात् ४।३।१६८। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'अवयवे' की अनुवृत्ति ४।३।१६८। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'अण्' की अनुवृत्ति ४।३।१४१। तक जाती है। ४-यहाँ से 'अज्' की भी अनुवृत्ति ४।३।१४१। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'मयद्' की अनुवृत्ति ४।३।१५१। तक तथा 'भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः' की अनुवृत्ति ४।३।१४४। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'पिष्टात्' की अनुवृत्ति ४।३।१४७। तक जाती है। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।१५१। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'अण् ' की अनुवृत्ति ४।३।१५३। तक जाती है। ९-यहाँ से 'अज् ' की अनुवृत्ति ४।३।१५५। तक जायेगी।

१५६. क्रीतवत्परिमाणात्

१५७. उष्ट्राद्वज्

१५८. उमोर्णयोर्वा

१५९. एण्या ढञ्

१६०. गोपयसोर्यत्र

१६१. द्रोश्च₹

१६२. माने वयः

१६३. फले ४ लुक्

१६४. प्लक्षादिभ्योऽण्

१२९. प्लक्ष न्यग्रोध अश्वत्य इङ्गुदी शिग्रु (रुरु) कक्षतु वृहती।इति प्लक्षादिः।। १६५. जम्ब्वा वा६

१६६. लुप् च

(वा०) फलपाकशुषामुपसंख्यानम्।

१६७. हरीतक्यादिभ्यश्च

१३०. हरीतकी कोशातकी नखरजनी शष्कण्डी दाडी दोडी श्वेतपाकी अर्जुनपाकी द्राक्षा काला ध्वाक्षा गभीका कण्टकारिका पिप्पली चिम्पा (चिञ्चा) शेफालिका— इति हरीतक्यादिः।।

१६८.कंसीयपरशव्ययोर्यञञौ लुक्च (युष्पद्धेमन्तात्संभूते ग्रामाद्धेतुतेन

रथात्पलाशादिभ्यो द्रोश्चाष्टौ।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।।

विसर्श

१-इस सूत्र से 'वुज्' की अनुवृत्ति ४।३।१५८। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'यत्' की अनुवृत्ति ४।३।१६१। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'द्रोः' की अनुवृत्ति ४।३।१६२। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'फले' की अनवृत्ति ४।३।१६५। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'अण्' की अनुवृत्ति ४।३।१६५। तक जाती है। ६-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ४।३।१६६। तक जाती है। ७-यहाँ से 'सुप्' की अनुवृत्ति ४।३।१६७। तक जायेगी।

# चतुर्थः पादः

१. प्राग्वहतेछक्

(वा०) पुष्पमूलेषु बहुलम्।

(वा०) तदाहेति माशब्दादिभ्य उप-संख्यानम्।

१३१.(वा २९५१) माशब्दः। नित्यशब्दः। कार्यशब्दः।।इति माशब्दादिः।।

(वा०) आहौ प्रभूतादिभ्यः।

१३२.(वा २९५२)। प्रभूत पर्याप्त। इति प्रभूतादिः।।

(वा०) पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः।

**१३**३. (२९५३)। सुस्नात सुखरात्रि **सुख**शयन। इति सुस्नातादिः।।

(वा०) गच्छतौ परदारादिभ्यः।

१३४. (वा २९५४)। परदार गुरुतल्प इति परदारादिः।।

२. तेन दोव्यति खनति जयति जितम्

३. संस्कृतम्३

४. कुलुत्थकोपधादण्

५. तरति<sup>४</sup>

६. गोपुच्छाहुञ्

७. नौ-द्वयचछन्

८. चरति

९. आकर्षात्छल्

१०. पर्पादिभ्यः छन्

१३५. पर्प अश्व अश्वत्य रथ जाल न्यास व्याल।पाद। इति पर्पादिः।।

११. श्वगणाटुञ्च

१२. वेतनादिभ्यो जीवति ध

१३६.वेतन वाहन अर्धवाहन धनुर्दण्ड जाल वेश उपवेश प्रेषण उपवस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद् उपदेश स्फिज् (स्फिज) पाद (उपस्थ) उपस्थान उपहस्त।इति वेतनादिः।।

१३. वस्न-क्रय-विक्रयाहुन्

(वा०) क्रयविक्रयग्रहणं संघात-विगृहीतार्थम्।

१४. आयुधाच्छ च

१५. हर<sup>९</sup>त्युत्सङ्गादिभ्यः

१३६. उत्सङ्ग (उडुप) उत्पुत (उत्पन्न) उत्पुट पिटक पिटाक। इत्युत्सङ्गादिः।।

१६. भस्त्रादिभ्यः छन् १०

१३८. भस्ना भरट भरण शीर्षभार शीर्षेभार अंसभार अंसेभार।इति भस्नादिः।।

## विमर्श

१-'तद्रहित रथ-युग-प्रासङ्गम्' (४।४।७६।) इस सूत्र के पूर्व तक के जो-जो अर्थ निर्दिष्ट किये गये हैं उन सबों में सामान्यतया 'ठक्' प्रत्यय का अधिकार जायेगा। २-इस सूत्र से 'तेन' की अनुवृत्ति ४।४।२७। तक जाती है। ३- इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।४। तक जाती है। ४-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।७। तक जायेगी। ५-'चरित' की अनुवृत्ति ४।४।११। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'छन्' की अनुवृत्ति ४।४।११। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'ठन्' की अनुवृत्ति ४।४।१४। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'ठन्' की अनुवृत्ति ४।४।१४। तक जाती है। १०-'छन्' की अनुवृत्ति ४।४।१७। तक जायेगी।

Hermore was Alleman grant an

१७. विभाषा विवधात् (वा०) वीवधादपि।

१८. अण्कुटिलिकायाः

१९. निर्वृत्ते १ ऽक्षद्यूतादिभ्यः

१३९. अक्षधूत (जानुप्रहत) जङ्घाप्रहत पादस्वेदन कण्टकमर्दन गतानुगत गतागत यातोपयात अनुगत।इत्यक्षद्युतादिः।।

२०, त्रेर्मिम्नत्यम्

(वा०) भावप्रत्ययान्तादिमब्बक्तव्यः।

२१.अपमित्ययाचिताभ्यां कक्-कनौ

२२. संसृष्टे र

२३. चूर्णादिनिः

२४. लवणाल्लुक्

२५. मुद्रादण्

२६. व्यञ्जनैरुपसिक्ते

२७. ओजः सहोऽम्भसा वर्तते

२८. तत्प्रत्य<sup>४</sup>नुपूर्वमीपलोमकूलम्

२९. परिमुखं च

३०. प्रयच्छति गर्ह्यम्

(वा०) वृद्धेर्वृधुषिभावो वक्तव्यः।

३१. कुसीददशैकदशात्छन्छचौ

३२. उञ्छति

३३. रक्षति

३४. शब्ददर्दुरं करोति

३५. पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति

३६. परिपन्थं च तिष्ठति

३७.माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ध

३८. आक्रन्दाट्टञ्च

३९. पदोत्तरपदं गृह्णाति

४०. प्रतिकण्ठार्थललामं च

४१. धर्मं चरति

(वा०) अधर्माच्चेति वक्तव्यम्।

४२. प्रतिपथमेति ठंश्च

४३. समवायान्समवैति<sup>९</sup>

४४. परिषदो णयः १०

४५. सेनाया वा

४६. संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति

४७. तस्य धर्म्यम् ११

४८. अण्महिष्यादिभ्यः

१४०.मिहषी प्रजापित प्रजावती प्रलेपिका विलेपिका अनुलेपिका पुरोहिता मणिपाली अनुवारक (अनुचारक) होतृ यजमान। इति महिष्यादिः।।

## विमर्श

१- 'निर्वृत्ते' की अनुवृत्ति ४।४।२१। तक जाती है। २-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।२५। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'वर्तते' की अनुवृत्ति ४।४।२९। तक जाती है। ४-यहाँ से 'तत्' की अनुवृत्ति ४।४।४६। तक जाती है। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।३१। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'हन्ति' की अनुवृत्ति ४।४।३६। तक जाती है। ७-'धावित' की अनुवृत्ति ४।४।३८। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'गृहणाित' की अनुवृत्ति ४।४।४०। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'समवैति' की अनुवृत्ति ४।४।४५। तक जायेगी। १०-'ण्यः'की अनुवृत्ति ४।४।४५। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'तस्य' की अनुवृत्ति ४।४।५०। तक तथा 'धर्म्यम्' की अनुवृत्ति ४।४।४९। तक जाती है।

४९. ऋतोऽञ्

(वा०) नराच्चेति वक्तव्यम्।

(वा॰) विशसितुरिड्लोपश्चाञ्च वक्तव्यः।

(वा॰) विभाजयितुर्णिलोपश्चाञ्च वक्तव्यः।

५०. अवक्रयः

५१. तदस्य पण्यम्

५२. लवणाडुञ्

५३. किसरादिभ्यः छन्र

१४१. किसर नरद नलद स्थागल तगर गुग्गुलु उशीर हरिद्रा हरिद्रु पर्गी (पर्णी)। इति किसरादिः।।

५४. शलालुनोऽन्यतरस्याम्

५५. शिल्पम्

५६. मङ्जुकझईरादणन्यतरस्याम्

५७. प्रहरणम्

५८. परश्रधाहञ्च

५९. शक्तियष्ट्योरीकक्

६०. अस्ति नास्ति दिष्टं मितः

६१. शीलम्

६२. छत्रादिभ्यो णः

१४२. छत्र शिक्षा प्ररोह स्था बुभुक्षा चुरा तितिक्षा उपस्थान कृषि कर्मन् विश्वघा तपस् सत्य अनृत विशिखा विशिका भक्षा उदस्थान पुरोडा विक्षा चुक्षा मन्द्र। इति छत्रादिः।।

६३. कर्माध्ययने वृत्तम्६

६४. बह्नच्यूर्वपदाट्ठच्

६५. हितं भक्षाः

६६. तदस्मै दीयते नियत (नियुक्त)म्

६७. श्राणामांसौदनाट्टिठन्

(वा॰) मांसौदनग्रहणं संघात-विगृहीतार्थम्।

६८. भक्तादणन्यतरस्याम्

६९. तत्र नियुक्तः

७०. अगारान्ताहुन्

७१. अध्यायिन्यदेशकालात्

७२. कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति

७३. निकटे वसति १

७४. आवसथात्छल्

७५. प्राग्घिताद्यत् १०

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'तदस्य' की अनुवृत्ति ४।४।६५। तक तथा 'पण्यम्' की अनुवृत्ति ४।४।५४। तक जाती है। २-यहाँ से 'छन्' की अनुवृत्ति ४।४।५४। तक जायेगी। ३- 'शिल्पम्' की अनुवृत्ति ४।४।५६। तक जायेगी। ४-इस सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।५९। तक जाती है। ५-यहाँ से 'शीलम्' की अनुवृत्ति ४।४।६२। तक जायेगी। ६-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।६४। तक जायेगी। ७-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।६८। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'तत्र' की अनुवृत्ति ४।४।७४। तक तथा 'नियुक्तः' की अनुवृत्ति ४।४।७०। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'वसित' की अनुवृत्ति ४।४।७४। तक जाती है। १०-यहाँ से आगे 'तस्मै हितम् ' (५।१।५।) इस सूत्र के पूर्व तक जोजों अर्थ कहे गये हैं उन सब में सामान्यतया 'यत्' प्रत्यय का अधिकार (४।४।१४४।) जाता है।

<mark>७६. तद्वहति<sup>१</sup> रथयुगप्रासङ्गम्</mark>

७७. धुरो यहुऔ

७८. खः सर्वधुरात्

७९. एकधुराल्लुक्च

८०. शकटादण्

८१. हलसीराट्ठक्

८२. संज्ञायां जन्याः

८३. विध्यत्यधनुषा

८४. धनगणं लब्धाः

८५. अन्नाण्णः

८६.वशं गतः

८७. पदमस्मिन्दृश्यम्

८८. मूलमस्याबर्हि

८९. संज्ञायां धेनुष्या

९०. गृहपतिना संयुक्ते ज्यः

९१. नौवयोधर्मविषमूलमूलसीता-तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या-नाम्यसमसमितसंमितेषु

९२. धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते

९३. छन्दसो निर्मिते ध

९४. उरसोऽण्च

९५. हृदयस्य प्रियः

९६. बन्धने चर्षी

९७. मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु

९८. तत्र साधुः ६

९९. प्रतिजनादिभ्यः खञ्

१४३.प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परयुग परकुल परस्यकुल अमुष्यकुल सर्वजन विश्वजन महाजन पञ्चजन। इति प्रतिजनादिः।।

१००. भक्ताण्णः

१०१. परिषदो ण्यः

१०२. कथादिभ्यष्ठक्

१४४.कथा विकथा विश्वकथा संकथा वितण्डा कुष्टविद (कुष्ठविद् ) जनवाद जनेवाद वृत्ति संग्रह गुण गण आयुर्वेद। इति कथादिः।।

१०३. गुडादिभ्यछञ्

१४५. गुड कल्माष सक्तु अपूप मांसौदन इक्षु वेणु संग्राम संघात (संक्राम संवाह) प्रवास निवास उपवास। इति गुडादिः।। १०४. पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्डञ्

१०५. सभाया यः

१०६. ढश्छन्दसि

१०७. समानतीर्थे वासी

१०८.समानोदरे शयित आं चोदात्तः

१०९. सोदराद्यः

११०. भवे छन्दसि

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'तत् ' की अनुवृत्ति ४।४।८६। तक, तथा 'वहति' की अनुवृत्ति ४।४।८२। तक जायेगी। २-'खः' की अनुवृत्ति ४।४।७९। तक जाती है। ३-यहाँ से 'लब्धा' की अनुवृत्ति ४।४।८५। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'निर्मिते' की अनुवृत्ति ४।४।९६। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'ह्रदयस्य' की अनुवृत्ति ४।४।९६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'तत्र' की अनुवृत्ति ४।४।११९। तक तथा 'साधः' की अनुवृत्ति ४।४।१०६। तक जाती है। ७-'सभायाः' की अनुवृत्ति ४।४।१०६। तक जाती है। ८-यहाँ से 'शयितः' की अनुवृत्ति ४।४।१०९। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'भवे' की अनुवृत्ति ४।४।११८। तक जाती है।

१११. पाथोनदीभ्यां ड्यण्

११२. वेशन्तहिमवद्भ्यामण्

११३. स्रोतसो विभाषा ड्यङ्घ्यौ

११४. सगर्भसयूथसनुताद्यन्

११५. तुप्राद्घन्

११६. अग्रा धत्

११७. घच्छौ च

११८. समुद्राभ्राद्घः

११९. बर्हिषि दत्तम्

१२०. दूतस्य भागकर्मणी

१२१. रक्षोयातूनां हननी

१२२. रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये

१२३. असुरस्य स्वम्र

१२४. मायायामण्

१२५.तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्ट-कासु लुक्च मतोः<sup>३</sup>

१२६. अश्विमानण्

१२७. वयस्यासु मूध्नों मतुप्

१२८. मत्वर्थे मासतन्वोः ४

(वा०) मासतन्वोरनन्तरार्थे वा।

(वा०) लुगकारेकाररेफाश्च।

१२९. मधोर्ज च।

१३०. ओजसोऽहिन यत्खौ

१३१. वेशोयशआदेर्भगाद्य'ल्खौ

१३२.ख च

१३३. पूर्वैः कृतमिनियौ च

१३४. अद्भिः संस्कृतम्

१३५. सहस्रेण संमितौ घः६

१३६. मतौ च

१३७. सोममहित यः

१३८.मये च

१३९. मधोः

१४०. वसोः समृहे च

(वा॰) अक्षरसमूहे छन्दस उप-संख्यानम्।

१४१. नक्षत्राद्घः

१४२. सर्वदेवात्तातिल्९

१४३.शिवशमरिष्टस्य १० करे

१४४. भावे च

(प्राग्वहतेरपमित्यधर्मं शीलं हलपरिषदो

रक्षोनक्षत्राच्चत्वारि।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

## विमर्श

१-यहाँ से 'अग्रात्' की अनुवृत्ति ४।४।११७। तक जाती है। २-'असुरस्य स्वम् ' की अनुवृत्ति ४।४।१२४। तक जायेगी। ३-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ४।४।१२७। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'मत्वर्थें' की अनुवृत्ति ४।४।१३२। तक, तथा 'मासतन्वोः' की अनुवृत्ति ४।४।१२९। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'वेशोयशआदेर्भगात् ' की अनुवृत्ति ४।४।१३२। तक जाती है। ६-'सहस्रेण घः' की अनुवृत्ति ४।४।१३६। तक जाती है। ७-यहाँ से 'सोमम् यः' की अनुवृत्ति ४।४।१३८। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'मये' की अनुवृत्ति ४।४।१४४। तक जाती है। १०-यहाँ से 'शिवशमिरिष्टस्य' की अनुवृत्ति ४।४।१४४। तक जाती है।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

## प्रथमः पादः

१. प्राक् क्रीताच्छः १ २. उगवादिभ्यो यत्र १४६. गो हविस् अक्षर विष बर्हिस् अष्टका स्वदा युग मेधा स्नुच्। 'नाभि नमं च' ९५। 'शुनः संप्रसारणं वा च दीर्घत्वं तत्संनियोगेन चान्तोदात्तत्वम् '९६। 'ऊधसोऽनङ् च' ९७। कूप खद दर खर असुर अध्वन् (अध्वन) क्षर वेद बीज दीस (दीप्त) ।।इति गवादिः।। ३. कम्बलाच्च संज्ञायाम् ४. विभाषा हविरपूपादिभ्यः १४७. अपूप तण्डुल अध्युष (कध्युष) [अभ्योष अवोष अभ्येष] पृथुक ओदन सुप पूप किण्व प्रदीप मुसल कटक कर्णवेष्टक [इर्गल] अर्गल। 'अन्नविकारेश्यश्च' ९८। यप स्थूणा दीप अश्व पत्र।।इत्यपूपादिः।। ५. तस्मै हितम्<sup>३</sup> ६. शरीरावयवाद्यत्४ (वा०) यत्प्रकरणे रथाच्व। <mark>७. खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च</mark>

८. अजाविभ्यां थ्यन् ९. आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः

(वा०) आचार्यादणत्वं च।

(वा०) पञ्चजनादुपसंख्यानम्।

(वा०) सर्वजनाडुञ् खश्च।

(वा०) महाजनाट्ठञ्।

(वा०) कर्मधारयादेवेष्यते।

१०. सर्वपुरुषाध्यां णढञौ

(वा॰) सर्वाण्णो वेति वक्तव्यम्।

(वा०) पुरुषाद्वधविकारसमूहतेन-कृतेष्विति वक्तव्यम्।

११. माणवचरकाभ्यां खञ्

१२. तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ ५

१३. छदिरुपधिबलेर्ढञ्

१४. ऋषभोपानहोर्ज्यः

१५. चर्मणोऽञ्

१६. तदस्य तदस्मिन्स्यादिति ध

१७. परिखाया ढञ्

## विमर्श

१- 'तेन क्रीतम्' (५।१।३६।) के पूर्व जो-जो अर्थ कहे गये हैं उन सबों में सामान्यतया 'छः' प्रत्यय का अधिकार जाता है। यद्यपि क्रीत अर्थ का निर्देश ५।१।३६। में किया है, तथापि 'प्राग्वतेष्ठञ्' (५।१।१८) से क्रीताद्यर्थों में प्रत्यय विशेषों का विधान करने से छ प्रत्यय का अधिकार ५।१।१७। तक ही जानना चाहिए। २-इस सूत्र से 'यत्' की अनुवृत्ति ५।१।४। तक जाती है। ३-इस सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।१५। तक जाती है। ४-'यत्' की अनुवृत्ति ५।१।७। तक जायेगी। ५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।१७। तक जाती है।

१८. प्राग्वतेष्ठञ्

१९. आर्हादगोपुच्छसंख्यापरि-माणाट्ठक्<sup>र</sup>

२०. असमासे निष्कादिभ्यः

१४८.निष्क पण पाद माष वाह द्रोण षष्टि।। इति निष्कादिः।।

(वा०) इत ऊर्ध्व तु संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तच्चालुकि।

२१. शताच्च ठन्यतावशते

२२. संख्याया अतिशदन्तायाः कन्र

२३. वतोरिड् वा

२४. विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वुत्रसंज्ञायाम्

२५. कंसाड्ठिन्

(वा०) अर्थाच्चेति वक्तव्यम्।

(वा०) कार्षापणाद्दिठन्वक्तव्यः प्रतिरा-देशश्च वा।

२६. शूर्पादञन्यतरस्याम्

२७. शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्

२८. अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुग<sup>४</sup>संज्ञायाम्

२९. विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम्।

(वा०) सुवर्णशतमानयोरुप<mark>संख्यानम्।</mark>

३०. द्वित्रिपूर्वाधित्रष्कात्

(वा०) बहुपूर्वाच्चेति वक्तव्यम्।

३१. बिस्ताच्च

(वा०) बहुपूर्वाच्च।

३२. विंशतिकात्खः

३३. खार्या ईकन्

(वा०) केवलायाश्चेति वक्तव्यम्।

३४. पणपादमाषशताद्यत्७

३५. शाणाद्वा

३६. द्वित्रिपूर्वादण्च

३७. तेन क्रीतम्

३८. तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ

(वा॰) वातिपत्तश्लेष्मभ्यः शमन-कोपयोरुपसंख्यानम्।

(वा०) संनिपाताच्च।

३९. गो-द्वयचोऽसंख्यापरिमाणा-श्वादेर्यत्<sup>१</sup>°

१४९.अश्व अश्मन् गण ऊर्णा (उर्म) उमा भङ्गा (गङ्गा) वर्षा वसु ।।इत्यश्वादिः।।

४०. पुत्राच्छ च

#### विमर्श

१-'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' (५।१।११५।) के पूर्व तक जो-जो अर्थ कहे गये हैं उन सब में यहाँ से 'ठञ् ' प्रत्यय का अधिकार जानना चाहिए। २-'तदर्हित' (५।१।६३।) सूत्र के पूर्व तक जो-जो अर्थ कहे गये हैं उन सबों में 'ठक्' प्रत्यय का अधिकार जानना चाहिए। ३-इस सूत्र से 'कन् ' की अनुवृत्ति ५।१।२३। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'अध्यर्द्धपूर्विद्वगोः' की अनुवृत्ति ५।१।३५। तक, तथा 'लुक्' की अनुवृत्ति ५।१।३१। तक जाती है। ५-'विभाषा' की अनुवृत्ति ५।१।३१। तक जायेगी। ६-'द्वि-त्रिपूर्वात् ' की अनुवृत्ति ५।१।३१। तक जाती है। ५-'शाणात्' की अनुवृत्ति ५।१।३६। तक जायेगी। ९-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।४१। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'यत्' की अनुवृत्ति ५।१।४०। तक जायेगी।

४१. सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणऔ

४२. तस्येश्वरः

४३. तत्र विदित इति च

४४. लोकसर्वलोकाडुञ्

४५. तस्य वापः

४६. पात्रात्छन्

४७. तदस्मिन्वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते<sup>४</sup>

(वा०) चतुर्थ्यर्थ उपसंख्यानम्।

४८. पूरणार्धांडुन्

४९. भागाद्यच्व

५०. तद्धरतिवहत्यावहति<sup>६</sup>भाराद्वंशा-दिभ्यः

१५०.वंश कुटज बल्वज मूल स्थूणा (स्थूण) अक्ष अश्मन् अश्व श्लक्ष्ण इक्षु खट्वा। इति वंशादिः।।

५१. वस्न-द्रव्याभ्यां ठन्-कनौ

५२. संभवत्यवहरति पचति

(वा०) तत्पचतीति द्रोणादण्च।

५३.आढकाचितपात्रात्खोऽन्यतरस्याम्

५४. द्विगोः छंश्च<sup>९</sup>

५५. कुलिजाल्लुक्खौ च

५६. सोऽस्यांशवस्नभृतयः

५७. तदस्य परिमाणम् १०

५८.संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु

(वा॰) तत्र संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययो वाच्यः।

(वा०) स्तोमे डविधिः।

(वा०) शन्शतोर्डिनिश्छन्दसि।

(वा०) विंशतेश्च।

५९.पंक्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चा-शत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्

६०. पञ्चदशतौ वर्गे ११ वा

६१. सप्तनोऽञ् छन्दसि

६२.त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण्

६३. तदर्हति १२

६४. छेदादिभ्यो नित्यम् १३

१५१. छेद भेद द्रोह दोह नर्ति (नर्त) कर्ष (तीर्थ) संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग (विप्रकर्ष) प्रेषण संप्रश्न विप्रश्न विकर्ष प्रकर्ष। 'विराग विरङ्गं च'९९।। इति छेदादिः।!

## विमर्श

१-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।४३। तक जाती है। २-यहाँ स 'तत्र विदितः' की अनुवृत्ति ५।१।४४। तक जायेगी। ३-'तस्य वापः' की अनुवृत्ति ५।१।४६ तक जायेगी। ४-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।४९। तक जाती है। ५-'ठन्' की अनुवृत्ति ५।१।४९। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'तत्' की अनुवृत्ति ५।१।५५। तक, तथा 'हरितवहत्यावहित' की अनुवृत्ति ५।१।५१। तक जायेगी। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।५५। तक जाती है। ८-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।५४। तक जायेगी। ९-'द्विगोछन् ' की अनुवृत्ति ५।१।५५। तक जाती है। १०-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।६२। तक जाती है। ११-'वर्गे' की अनुवृत्ति ५।१।६१। तक जायेगी। १२-यहाँ से 'तत्' की अनुवृत्ति ५।१।७६। तक, तथा 'अर्हति' की अनुवृत्ति ५।१।७१। तक जाती है।

६५. शीर्षच्छेदाद्यच्च १

६६. दण्डादिभ्यः (यत् )

१५२. दण्ड मुसल मधुपर्क कशा अर्घ मेघ मेघा सुवर्ण उदक वध युग गुहा भाग इभ

भङ्ग ।। इति दण्डादिः।।

६७. छन्दसि च

६८. पात्राद्घंश्च

६९. कडङ्करदक्षिणाच्छ च

७०. स्थालीबिलात्

७१. यज्ञर्त्विग्भ्यां घखञौ

(वा०) यज्ञर्त्विग्भ्यां तत्कर्मार्हती-त्युपसंख्यानम्।

७२.पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति

७३. संशयमापत्रः

७४. योजनं गच्छतिर

(वा०)क्रोशशतयोजनशतयोरुपसंख्यानम्।

(वा०) ततोऽभिगमनमर्हतीति च

वक्तव्यम्।

७५. पथः ३ ष्कन्

७६. पन्थो ण नित्यम्

७७. उत्तरपथेनाहृतं च

(वा०) आहतप्रकरणे वारिजङ्गल-स्थलकान्तारपूर्वादुपसंख्यानम्।

(वा०) अजपथशङ्कुपथाभ्यां च।

(वा०) मधुकमरीचयोरण्स्थलात्।

७८. कालात्४

७९. तेन निर्वृत्तम्

८०. तमधीष्टो भृतो भूतो भावी भ

८१. मासाद्वयसि धत्ख्ञौ

८२. द्विगोर्यप्

८३. षण्मासाण्णयच्च

८४. अवयसि ठंश्च

८५. समायाः खः ९

८६. द्विगोर्वा १०

८७. रात्र्यहःसंवत्सराच्च

८८. वर्षा ११ ल्लुक्च

८९. चित्तवति नित्यम्

९०. षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते

९१. वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि<sup>१२</sup>

९२. संपरिपूर्वात्ख च

#### विमर्शः

१-इस सूत्र से 'यत्' की अनुवृत्ति ५।१।७०। तक जायेगी। २-'गच्छित' की अनुवृत्ति ५।१।७७। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'पथः' की अनुवृत्ति ५।१।७६। तक जाती है। ४-'व्युष्टादिभ्योऽण्' (५।१।९७।) के पूर्व तक जो-जो प्रत्यय होंगे वे सब कालवाचक प्रातिपदिक से ही सम्पन्न होंगे। ५-इस सूत्र की अनुवृत्ति यथा सम्भव ५।१।८५। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'मासात् ' की अनुवृत्ति ५।१।८२। तक, तथा 'वयसि' की ५।१।८३। तक जायेगी। ७-'यप्' की अनुवृत्ति ५।१।८३। तक जाती है। ८-'वण्मासाण्ण्यत्' की अनुवृत्ति ५।१।८४। तक जाती है। १-इस सूत्र से 'समायाः' की अनुवृत्ति ५।१।८६। तक, तथा 'खः' की ५।१।८८। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'द्विगोः' की अनुवृत्ति ५।१।८९। तक तथा 'वा' की अनुवृत्ति ५।१।८८। तक जाती है। ११-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।८९। तक जायेगी। १२-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।९२। तक जाती है।

 तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्
 तदस्य ब्रह्मचर्यम्
 (वा०) महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्य उपसंख्यानम्।

उपसख्यानम्।
१५३.(वा ३०६७)। महानाम्नी आदित्यब्रत गोदान।। इति महानाम्न्यादिः।।
(वा०)अवान्तरदीक्षादिभ्योडेर्निर्वक्तव्यः
१५४. (वा ३०६९)। अवान्तरदीक्षा तिलब्रत देवब्रता। इत्यवान्तरदीक्षादिः।।
(वा०) चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे।
९५. तस्य च दिक्षणा यज्ञाख्येभ्यः
९६. तत्र च दीयते कार्यं भववत्
९७. व्युष्टादिभ्योऽण्

१५५. व्युष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन (उपसंक्रमण) तीर्थ (अस्तरण) संग्राम संघात।। इति व्युष्टादिः।।

(वा०) अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम् १५६.वा (३०७५)। अग्निपद पीलुमूल (पीलू मूल) प्रवास उपवास।। इत्यग्नि-पदादिः।। आकृतिगणः।।

९८.तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ

**९९. संपादि**नि<sup>३</sup>

१००. कर्मवेषाद्यत्

१०१. तस्मै प्रभवति<sup>४</sup> संतापादिभ्यः

१५७.संताप संनाह संग्राम संयोग संपराय (संवेशन) संपेष निष्पेष (सर्ग) निसर्ग विसर्ग उपसर्ग प्रवास उपवास संघात संवेष संवास संमोदन (सक्तु) 'मांसौदनाद्विगृहीतादिप' १००। इति संतापादिः।।

१०२. योगाद्यच्च

१०३. कर्मण उकञ्

१०४. समयस्तदस्य प्राप्तम्

१०५. ऋतो६रण्

(वा०) उपवस्नादिभ्य उपसंख्यानम्। १५८: (वा)। उपवस्तृ प्राशितृ।। इत्युपवस्नादिः।।

१०६. छन्दसि घस्

१०७. काला धत्

१०८. प्रकृष्टे ठञ्

१०९. प्रयोजनम्

११०.विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः

(वा०) चूडादिभ्य उपसंख्यानम्। १५९.चूडा श्रद्धा। इति चूडादिः।।

१११. अनुप्रवचनादिभ्यश्छः ९

१६०. अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन संवेशन प्रवेशन अनुप्रवेशन अनुवासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण प्रारम्भण आरम्भण आरोहण।।इत्यनुप्रवचनादिः।।

## विमर्श

१-यहा से 'तत्र दीयते कार्यम्' की अनुवृत्ति ५।१।९७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'तेन' की अनुवृत्ति ५।१।१००। तक जाती है। ३-'संपादिनि' की अनुवृत्ति ५।१।१००। तक जाती है। ३-'संपादिनि' की अनुवृत्ति ५।१।१००। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'तदस्य' की अनुवृत्ति ५।१।११४। तक, तथा 'प्राप्तम्' की अनुवृत्ति ५।१।१०७। तक जाती है। ६-'ऋतोः' की अनुवृत्ति ५।१।१०६। तक जाती है। ७-कालात्' की अनुवृत्ति ५।१।१०८। तक जायी। ८-'प्रयोजनम् 'की अनुवृत्ति ५।१।११४। तक जाती है। ७-कालात् है। ९-इस सूत्र से 'श्टः' की अनुवृत्ति ५।१।११२। तक जाती है।

(वा॰) (स्वर्गादिभ्यो यद्वक्तव्यः।) १६१. (वा॰ ३०७७)। स्वर्ग यशस् आयुस् काम धान ।।इति स्वर्गीदः।। (वा॰) पुण्याहवाचनादिभ्यो

लुब्वक्तव्याः।

१६२. (वा ३०७८)। पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन शान्तिवाचन।। इति पुण्याहवाचनादिः।।

११२. समापनात्सपूर्वपदात्

११३. ऐकागारिकट् चौरे

११४. आकालिकडाद्यन्तवचने

(वा०)आकालाइंश्च।

११५. तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः १

११६. तत्र तस्येव

११७. तदर्हम्

११८. उपसर्गाच्छन्दिस धात्वर्थे

११९. तस्य भावस्त्वतलौर

१२०. आ च त्वात्र

१२१.न नञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसंगत लवणवटयुधकतरसलसेभ्यः

१२२. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा<sup>४</sup>
१६३. पृथु मृदु महत पटु तनु लघु बहु
साधु आशु उरु गुरु बहुल खण्ड दण्ड
चण्ड अकिञ्चन बाल होड पाक वत्स मन्द
स्वादु ह्रस्व दीर्घ प्रिय वृष ऋजु क्षिप्र क्षुद्र
अणु।। इति पृथ्वादिः।।

१२३. वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च

१६४. दृढ वृढ परिवृढ भृश कृश [वक्र] शुक्र चुक्र आम्र [कृष्ट] लवण ताम्र शीत उष्ण जड वधिर पण्डित मधुर मूर्ख मूक। 'वेर्यातलातमितमेनः शारदानाम्'१०१। 'समा मितमनसोः' १०२। जवन।।इति दृढादिः।।

१२४. गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि<sup>६</sup> च

१६५. ब्राह्मण बाडब माणव। ('अर्हतो नुम्च') १०३। चोर धूर्त आराधय विराधय अपराधय उपराधय एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्षेत्रज्ञ संवादिन् संवेशिन् संभाषिन् बहुभाषिन् शीर्षधातिन् विधातिन् समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ अनीश्वर कुशल चपल निपुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ निश्च बालिश अलस दुःपुरुष कापुरुष राजन् गणपति अधिपति गडुल दायाद विशस्ति विषम विपात निपात। 'सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे' १०४। 'चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धिश्च' १०५। शौटीर।। आकृतिगणोऽयम् ।।इति ब्राह्मणादिः।।

(वा॰) चतुर्वर्णादीनां स्वार्थ उप-संख्यानम्।

१६६. (वा ३०९४)। चतुर्वणं चतुर्वेद चतुराश्रम सर्वविद्य त्रिलोक त्रिस्वर षड्गुण सेना अनन्तर संनिधि समीप उपमा सुख तदर्थ इतिह मणिक।।इति चतुर्वणीदिः।।

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'वितः' की अनुवृत्ति ५।१।११८। तक जाती है। २-इस सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।१३६। तक जाती है। ३-यहाँ से प्रारम्भ कर 'ब्रह्मणस्त्वः' (५।१।१३६।) के त्व पर्यन्त त्व तल् प्रत्यय होते हैं, ऐसा अधिकार समझना चाहिए। ४-'इमनिच्' की अनुवृत्ति ५।१।१२३। तक जाती है। ५-'ष्यञ्' की अनुवृत्ति ५।१।१२४। तक जायेगी। ६-'कर्मणि' की अनुवृत्ति ५।१।१३६। तक जाती है।

१२५. स्तेनाद्यत्रलोपश्च

१२६. सख्युर्यः

(वा०) दूतविणम्भयां च।

१२७. कपिज्ञात्योर्ढक्

१२८. पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् १६७. पुरोहित। 'राजाऽसे' १०६। ग्रामिक पिण्डिक सुहित बालमन्द (बाल मन्द) खण्डिक दण्डिक वर्धिक कर्मिक धर्मिक शितिक (सुतिक मूलिक तिलक) अञ्जलिक (अन्तिलिक) (रूपिक ऋषिक) पुत्रिक अविक छत्रिक पर्षिक पथिक चर्मिक (प्रतिक) सारथि आस्तिक सूचिक संरक्षसूचक (संरक्ष सूचक) नास्तिक [अजानिक शाक्कर नागर चूडिक]।। इति पुरोहितादिः।।

<sup>१२९</sup>. प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रा-दिभ्योऽञ्

१६८. उद्गातृ उन्नेतृ प्रतिहर्तृ प्रशास्तृ होतृ पोतृ हर्तृ रथगणक पत्तिगणक सुछु दुछु अध्वर्यु वधू। 'सुभग मन्त्रे' १०७। इत्युद्गात्रादिः।।

१३०. हायनान्तयुवादिभ्योऽण्<sup>१</sup> १६९.युवन् स्थविर होतृ यजमान। 'पुरुषासे'

१०८। भ्रातृ कुतुक श्रमण (श्रणम) कटुक कमण्डलु कुस्नी सुस्नी दुःस्नी सुहृदय दुर्हृदय सुहृद् दुर्हृद् सुभ्रातृ दुर्भातृ वृषल परिव्राजक सब्रह्मचारिन् अनृशंस। 'हृदयासे' १०९। कुशल चपल निपुण पिशुन कुत्हल क्षेत्रज्ञ। ('श्रोत्रियस्य यलोपश्च') ११०।। इति युवादिः।।

१३१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्

१३२. योपधाद् गुरूपोत्तमाद् वुञ्<sup>र</sup>

१३३. द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च

१७०. मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेधाविन् आढ्य कुलपुत्र छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर धूर्त विश्वदेव युवन् कुपुत्र ग्रामपुत्र ग्रामकुलाल ग्रामड (ग्रामषण्ड) ग्रामकुमार सुकुमार बहुल (अवश्यपुत्र) अमुष्यपुत्र अमुष्यकुल सारपुत्र शतपुत्र।।इति मनोज्ञादिः।। १३४. गोत्रचरणाच्छलाधात्याकार-तदवेतेषु

१३५. होत्राभ्यश्छः

१३६. ब्रह्मणस्त्वः

(प्राक्क्रीताच्छताच्च सर्वभूमिसप्तनो-ऽञ्मासात्तस्मै प्रभवति न नञ्पूर्वात्षोडश।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।।

-)8-000-\$(-

# विमर्श

१-यहाँ से 'अण् ' की अनुवृत्ति ५।१।१३१। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'वुञ् ' की अनुवृत्ति ५।१।१३४। तक जाती है।

## द्वितीयः पादः

१. धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्

२. व्रीहिशाल्योर्डक्

३. यवयवकषष्टिकाद्यत्<sup>२</sup>

४. विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः

५. सर्वचर्मणः कृतः खखंञौ

६. यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः

७. तत्स<sup>४</sup>र्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति

८. आप्रपदं प्राप्नोति

९. अनुपदसर्वात्रायानयं बद्धाभक्षय-तिनेयेषु

१०. परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति

११. अवारपारात्यन्तानुकामं गामी

१२. समांसमां विजायते ५

(वा॰) खप्रत्ययानुत्पत्तौ यलोपो वा

वक्तव्यः।

१३. अद्यश्वीनाऽवष्टब्धे

१४. आगवीनः

१५. अनुग्वलं गामी६

१६. अध्वनो यत्खौ

१७. अभ्यमित्राच्छ च

१८. गोष्ठात्ख व्भूतपूर्वे

१९. अश्वस्यैकाहगमः

२०. शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः

२१. ब्रातेन जीवति

२२. साप्तपदीनं सख्यम्

२३. हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्

२४. तस्य पाकमूले <sup>९</sup>पील्वादि-कर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ

१७१.पीलु कर्कन्थू (कर्कन्थु) शमी करीर बल (कुवल) बदर अश्वत्थ खदिर।।इति पील्वादिः।।

१७२. कर्ण अक्षि नख मुख केश पाद गुल्फ भ्रू शृङ्ग दन्त ओछ पृष्ठ।।इति कर्णादिः।।

२५. पक्षात्तिः

२६. तेन वित्तश्चञ्चप्चणपौ

२७. विनञ्भ्यां नानाञौ नसह

२८. वेः १० शालच्छङ्कटचौ

२९. संप्रोदश्च कटच् ११

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'धान्यानां भवने क्षेत्रे' की अनुवृत्ति ५।२।४। तक जाती है। २-'यत्' की अनुवृत्ति ५।२।४। तक जाती है। ३-'खः' की अनुवृत्ति ५।२।१५। तक जाती है। ४-यहाँ से 'तत्' की अनुवृत्ति ५।२।१७। तक जाती है। ५-'विजायते' की अनुवृत्ति ५।२।१३। तक जायेगी। ६-'अलंगामी' की अनुवृत्ति ५।२।१७। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'यत्खौ' की अनुवृत्ति ५।२।१७। तक जाती है। ८-'खज्' की अनुवृत्ति ५।२।२३। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'तस्य पाकमूले' की अनुवृत्ति ५।२।२५। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'वेः' की अनुवृत्ति ५।२।२९। तक जाती है। ११-'कटच्' की अनुवृत्ति ५।२।३०। तक जायेगी।

(वा०) अलाबूतिलोमाभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्।

(वा०) गोछजादयः स्थानादिषु पशुनामभ्यः।

(वा०) संघाते कटच्।

(वा०) विस्तारे पटच्।

(वा०) द्वित्वे गोयुगच्र।

(वा०) षट्त्वे षड्गवच्।

(वा०) स्नेहे तैलच् ।

(वा०) भवने क्षेत्रे शाकटशाकिनौ।

३०. अवा<sup>१</sup>त्कुटारच्च

३१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्ना टज्थ्रटचः

३२. ३नेर्बिडज्बिरीसचौ

३३. इनच्यिटच्चिकचि च

(वा०) कप्रत्ययचिकादेशौ च वक्तव्यौ।

(वा०) क्लित्रस्य चिल् पिल् लश्चास्य चक्षुषी।

(वा०) चुल् च।

३४. उपाधिभ्यां त्यकत्रासत्रारूढयोः

३५. कर्मणि घटोऽठच्

३६.तदस्य<sup>४</sup> संजातं तारकादिभ्य इतच् १७३. तारका पुष्प कर्णक मञ्जरी ऋजीष

(क्षण सूच) मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार

प्रचार (विचार) कुड्मल कण्टक मुसल (मुकुल) कुसुम कुतूहल स्तबक (स्तवक) किसलय पल्लव (खण्ड) वेग निद्रा मुद्रा बुभुक्षा (धेनुष्या) पिपासा श्रद्धा अश्र पुलक अङ्गारक वर्णक द्रोह दोह सुख दुःख उत्कण्ठा भर व्याधि वर्मन् त्रण गौरव शास्त्र तरङ्ग तिलक चन्द्रक अन्धकार गर्व कुमुर (मुकुर) हर्ष उत्कर्ष (रण) कुवलय गर्ध क्षुध् सीमन्त ज्वर गर रोग रोमाञ्च पण्डा कज्जल तृष कोरक कल्लोल स्थपुट फल कञ्चक शृङ्गार अङ्कुर शैवल वकुल श्वश्र आराल कलङ्क कर्दम (कन्दल) मूच्छा अङ्गार हस्तक प्रतिबम्ब विध्नतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गर्ज। 'गर्भादप्राणिनि' १११।।इति तारकादिः।। आकृतिगणः।।

३७. प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः ५

(वा०) प्रमाणे लः

(वा०) द्विगोर्नित्यम्।

(वा॰) प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्या-याश्चापि संशये मात्रच्।

(वा॰) वत्वन्तात्स्वार्थे द्वयसञ्मात्रचौ बहुलम् ।

३८. पुरुषहस्तिभ्यामण्च

३९. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्र।

(वा०) युष्मदस्मदोः सादृश्ये

वतुब्बाच्यः।

४०. किमिदंभ्यां वो घः ७

## विमर्श

१-'अवात्' की अनुवृत्ति ५।२।३१। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'नते नासिकायाः' की अनुवृत्ति ५।२।३३। तक तथा 'संज्ञायाम् ' की अनुवृत्ति ५।२।३४। तक जाती है। ३- 'नेः' की अनुवृत्ति ५।२।३३। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'तदस्य' की अनुवृत्ति ५।२।४४। तक जायेगी। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ५।२।३८। तक जाती है। ६-'वतुप् ' की अनुवृत्ति ५।२।४१। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'वो घः' की अनुवृत्ति ५।२।४१। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'वो घः' की अनुवृत्ति ५।२।४१। तक जायेगी।

४१. किमः संख्यापरिमाणे डति च

४२. संख्याया अवयवे तयप्

४३. द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वाः

४४. उभादुदात्तौ नित्यम्

४५. तदस्मित्रधिकमिति र दशान्ताडुः

४६. शदन्तविंशतेश्च

४७. संख्याया ३ गुणस्य निमाने मयट्

४८. तस्य पूरणे डट्४

४९. नान्तादसंख्यादेर्मट्५

५०. थट् च च्छन्दिस

५१. षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्

(वा०) चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च।

५२. बहुपूगणसङ्घस्य तिथुक्

५३. वतोरिथुक्

५४. द्वेस्तीयः

५५. त्रेः संप्रसारणं च

५६.विंशत्यादिभ्यस्तमड७ न्यतरस्याम्

५७. नित्यं शतादिमासार्धमास-

संवत्सराच्च।

५८. षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः

५९. मतौ छः ९ सूक्तसाम्नोः

६०. अध्यायानुवाकयो १० र्लुक्

६१. विमुक्तादिभ्योऽण्

१७४.विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसद् सुवर्ण परिसारक (सदसत्) वसु मरुत् पत्नीवत् वसुमत् महीयत्व सत्त्वत् बर्हवत् दशार्ण दशार्ह वयस् हविधीन पतित्रन् महित्री अस्यहत्य सोमापुषन् (सोमापूषन्) इडा अग्नाविष्णू उर्वशी वृत्रहन् ।।इति विमुक्तादिः।।

६२. गोषदादिभ्यो वुन् ११

१७५. गोषद (गोषद् ) इषेत्वा मातिरश्चन् देवस्य त्वा देवीरापः कृष्णोऽस्याखरेष्ठः देवीधिया (दैवीधिय) रक्षोहण युञ्जान अञ्जन प्रभूत प्रतूत कृशानु (कृशाकु)।।इति गोषदादिः।।

६३. तत्र कुशलः १२ पथः

६४. आकर्षादिभ्यः कन् १३

१७६. आकर्ष त्सरु पिशाच पिचण्ड अशिन अश्मन् निचय चय (विजय) जय आचय नय पाद दीप हृद ह्याद ह्याद (गद्गद) शकुनि।। इत्याकर्षादिः।

## विमर्श

१-'तयस्यायच्' की अनुवृत्ति ५।२।४४। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'तदिस्मन्निधिकम् डः' की अनुवृत्ति ५।२।४६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'संख्यायाः' की अनुवृत्ति ५।२।५८। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'तस्य पूरणे' की अनुवृत्ति ५।२।५८। तक, तथा 'डट्' की अनुवृत्ति ५।२।५३। तक जाती है। ५- इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।२।५०। तक जाती है। ७- 'तमट्' की अनुवृत्ति ५।२।५८। तक जायेगी। ८-नित्यम् की अनुवृत्ति ५।२।५८। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'मतौ' की अनुवृत्ति ५।२।६२। तक, तथा 'छः' की अनुवृत्ति ५।२।६०। तक जायेगी। ११- 'वृन्' की अनुवृत्ति ५।२।६३। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'तत्र' की अनुवृत्ति ५।२।६७। तक, तथा 'कुशलः' की अनुवृत्ति ५।२।६४। तक जाती है। १३-इस सूत्र से 'तत्र' की अनुवृत्ति ५।२।६७। तक, तथा 'कुशलः' की अनुवृत्ति ५।२।६४। तक जाती है। १३-कन्' की अनुवृत्ति ५।२।८२। तक जायेगी।

६५.धनहिरण्यात्कामे ६६.स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते<sup>१</sup>

६७. उदराहुगाद्यने

६८. सस्येन परिजातः

६९. अंशं हारी

७०. तन्त्रादिचरापहृते

७१. ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्

७२. शीतोष्णाभ्यां कारिणि

७३. अधिकम्

७४. अनुकाभिकाभीकः कमिता

७५. पार्श्वेनान्विच्छति

७६.अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ

७७. तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा

(वा॰) तावतिथेन गृहणातीति कन्वक्तव्यो नित्यं च लुक्।

७८. स एषां ग्रामणीः

७९.शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे

८०. उत्क उन्मनाः

८१. कालप्रयोजनाद्रोगे

८२. तदस्मित्रत्रं प्रायेण संज्ञायाम्

(वा०) वटकेभ्य इनिर्वाच्यः

८३. कुल्माषादञ्

८४. श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते

८५. श्राद्धमनेन भृक्तमिनिठनौ

८६. पूर्वादिनिः ५

८७. सपूर्वाच्च

८८. इष्टादिभ्यश्च १७७.इष्ट पूर्त उपासावि

१७७.इष्ट पूर्त उपासादित निगदित परिगदित (परिवादित) निकथित निगदित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अर्चित गणित अवकीर्ण आयुक्त गृहीत आम्नात श्रुत अधीत (अवधान) आसेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकृलित। इतीष्टादिः।।

८९. छन्द्रसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि

९०. अनुपद्यन्वेष्टा

९१. साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्

९२. क्षेत्रियच्परक्षेत्रे चिकित्स्यः

९३. इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्र-सृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा

९४. तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्

९५. रसादिभ्यश्च

१७८: रस रूप वर्ण गन्ध स्पर्श शब्द स्नेह भाव। 'गुणात्' ११२। 'एकाचः' ११३।। इति रसादिः।।

(वा॰) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक् ९६. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् (वा॰) प्राण्यङ्गादेव।

## विमर्श

१- 'प्रसिते' की अनुवृत्ति ५।२।६७। तक जाती है। २- 'अन्विच्छति' की अनुवृत्ति ५।२।७६। तक जाती है। ३-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।२।८३। तक जाती है। ४- 'अनेन' की अनुवृत्ति ५।२।८८। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'पूर्वात्' की अनुवृत्ति ५।२।८७। तक, तथा 'इनिः' की अनुवृत्ति ५।२।९१। तक जाती है। ६- 'तदस्यास्त्यस्मित्रिति' की अनुवृत्ति ५।२।१४०। तक, तथा 'मतुप्' की ५।२।९५। तक जाती है। ७-यहाँ से 'लच्' की अनुवृत्ति ५।२।९९। तक तथा 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ५।२।१४०। तक जाती है।

९७. सिध्मादिभ्यश्च १७९ सिध्म गडु मणि नाभि बीज (वीणा) कृष्ण निष्पाव पांसु पार्श्व पर्शू हनु सक्तु मास (मांस)। 'पार्ष्णिधमन्योर्दीर्घश्च' ११४। 'वातदन्तबलललाटानामूङ् च' ११५। 'जटाघटाकटाकालाः क्षेपे' ११६। पर्ण उदक प्रज्ञा सिक्थ कर्ण स्नेह शीत श्याम पिङ्ग पित्त पुष्क पृथु मृदु मञ्जु (मण्ड) पत्र चटु कपि गण्डु ग्रन्थि श्री कुश धारा वर्ष्यन् पक्ष्मन् श्लेष्मन् पेश निष्पाद् कुण्ड 'क्षुद्र-जन्तूपतापयोश्च।। इति सिध्मादिः।। ९८. वत्सांसाभ्यां कामबले ९९. फेनादिलच्च १००. लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः १८०. लोमन् रोमन् बशु हरि गिरि कर्क

१८०. लीमन् रोमन् बशु हरि गिरि कर्क किप मुनि तरु।। इति लोमादिः।। १८१. पामन् वामन् वेमन् हेमन् श्लेष्मन् कद्रु (कद्रू) बिल सामन् ऊष्मन् कृमि। 'अङ्गात्कल्याणे' ११८। 'शाकीपलालीदद्रूणां हस्वत्वं च' ११९। (विष्विगित्युत्तरपद-लोपश्चाकृतसन्धेः') १२०। 'लक्ष्म्या अच्च' १२१। इति पामादिः।। १८२. पिच्छा उरस् धुवक् धुवक। 'जटाघटाकालाः क्षेपे १२२। वर्ण उदक पङ्क प्रज्ञा।। इति पिच्छादिः।। (वा०) विष्विगित्युत्तरपदलोपश्चाकृत- १०१. प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः

(वा०) वृत्तेश्च।

१०२. तपःसहस्राभ्यां १ विनीनी

१०३. अण्चर

(वा०) ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम् १८३. (वा ३२००) ज्योत्स्ना तमिस्रा कुण्डल कुतप विसर्प विपादिका।। इति ज्योत्स्नादिः।।

१०४. सिकताशर्कराभ्यां ३ च

१०५. देशे लुबिलचौ च

१०६. दन्त उन्नत उरच्

१०७. ऊषसुषिमुष्कमधो रः

(वा०) रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्।

(वा०) नगपांसुपाण्डुभ्यश्च।

(वा०) कच्छ्वा हस्वत्वं च।

१०८. द्युद्रुभ्यां मः

१०९. केशाद्वो<sup>४</sup>ऽन्यतरस्याम्

(वा०) अन्येभ्योऽपि दृश्यत इ<mark>ति</mark> वक्तव्यम्।

(वा०) अर्णसो लोपश्च।

(वा०) छन्दसीवनिपौ च।

(वा०) मेधारथाभ्यामीरत्रिरचौ वक्तव्यौ

११०. गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम्

१११. काण्डाण्डादीरन्नीरचौ

११२.रजः कृष्यासुतिपरिषदो वलच्

## विमर्श

सन्धेः।

१-'तपः सहस्राभ्याम्' की अनुवृत्ति ५।२।१०३। तक जाती है। २-यहँ से 'अण्' की अनुवृत्ति ५।२।१०५। तक जायेगी। ३-'सिकताशर्कराभ्याम्' की अनुवृत्ति ५।२।१०५। तक जाती है। ५-'वलच्' की अनुवृत्ति ५।२।११३। तक जाती है। ५-'वलच्' की अनुवृत्ति ५।२।११३। तक जायेगी।

(वा०) अन्येभ्योऽपि दृश्यते। ११३. दन्तशिखात्संज्ञायाम् ११४.ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्वि-

त्रूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः त्रूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः

११५. अत इनिठनौ१

११६. त्रीह्यादिभ्यश्च

१८४. व्रीहि माया (शाला) शिखा माला मेखला केका अष्टका पताका चर्मन् कर्मन् वर्मन् दंष्ट्रा संज्ञा बडवा कुमारी नौ वीणा बलाका यवखदनौ कुमारी। 'शीर्षात्रञः' १२३।। इति व्रीह्यादिः।।

(वा०) शिखामालासंज्ञादिभ्य इनिः।

(वा०) यवखदादिभ्य इकः।

(वा०) अन्येभ्य उभयम्।

११७. तुन्दादिभ्य इलच्च।

<mark>१८५. तुन्द उदर पिचण्ड यव ब्रीहि।</mark> 'स्वाङ्गाद्विवृद्धौ' १२४।। इति तुन्दादिः।।

<mark>११८. एकगोपूर्वा</mark>ट्ठ<sup>२</sup>ञ्नित्यम्

११९. शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्

१२०. रूपादाहतप्रशंसयोर्यप्

<mark>(वा०) अन्येभ्योऽपि दृश्यते।</mark>

१२१. अस्पायामेधास्रजो विनिः

१२२. बहुलं छन्दसि

(वा०) आमयस्योपसंख्यानं दीर्घश्च।

<mark>(वा०</mark>) शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन्।

(वा०) फलबर्हाभ्यामिनच्।

(वा०) हृद्याच्वालुरन्यतरस्याम्।

(वा०) शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तदसहने।

(वा०) हिमाच्चेलुः।

(वा०) बलादूलः।

(वा०) वातात्समूहे च।

(वा०) तप्पर्वमरुद्भ्याम्।

१२३. ऊर्णाया युस्

१२४. वाचो धमिनः

<mark>१२५. आलजाट्रचौ बहुभाषि</mark>णि

(वा०) कुत्सित इति वक्तव्यम्।

१२६. स्वामित्रैश्वर्ये

१२७. अर्श आदिभ्योऽच्

१८६. अर्शस् उरस् तुन्द चतुर पलित जटा (घटा) घाटा अप्र (अघ) (कर्दम)अम्ल लवण। 'स्वाङ्गाद्धीनात्' १२५। वर्णात् ।। इत्यर्शआदिः।। आकृतिगणः।

१२८.द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात्प्राणिस्थादिनिः

१२९. वातातीसाराभ्यां कुक्च

(वा०) पिशाचाच्च।

१३०. वयसि पूरणात्

१३१. सुखादिभ्यश्च

१८७. सुख दुःख तृप्त [तृप्र] कृच्छ् अस्र (आश्र) आस्र (अस्र) अलीक करुण सोढ प्रतीप शील हल। 'माला क्षेपे' १२६। (कृपण) प्रणाय (प्रणय) दल कक्ष।। इति सुखादिः।।

## विमर्श

१-'इनिठनौ' की अनुवृत्ति ५।२।११७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'ठब्' की अनुवृत्ति ५।२।११९। तक जाती है। ३-यहाँ से 'विनिः' की अनुवृत्ति ५।२।१२२। तक जाती है। ४-'वाचः' की अनुवृत्ति ५।२।१२५। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'इनिः' की अनुवृत्ति ५।२।१३७। तक जाती है।

१३२. धर्मशीलवर्णान्ताच्च

१३३. हस्ताज्जातौ

१३४. वर्णाद् ब्रह्मचारिणि

१३५. पुष्करादिभ्यो देशे

१८८. पुष्कर पद्म उत्पल तमाल कुमुद नड कपित्थ बिस मृणाल कर्दम शालूक बिगर्ह करीष शिरीष यवास (प्रवास) हिरण्य कैरव कल्लोल तट तरङ्ग पङ्कज सरोज राजीव नालीक सरोरुह पुटक अरविन्द अम्भाज अब्ज कमल (कल्लोल) पयस्।। इति पुष्करादिः।।

(वा०) बाह्रूपूर्वपदाद्वलात्।

(वा०) सर्वादेश्च।

(वा०) अर्थाच्चासंनिहिते।

(वा०) तदन्ताच्च।

१३६. बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्

१८९, बल उत्साह (उद्धास उद्घास) उद्दास शिखा कुल चूडा सुल कूल आयाम व्यायाम

उपयाम आरोह अनरोह परिणाह (युद्ध)।।

इति बलादिः॥

१३७. संज्ञायां मन्माभ्याम्

१३८. कंशंभ्यां वभयुस्तितुतयसः

१३९. तुन्दिवलिवटेर्भः

१४०. अहंशुभमोर्युस्

(धान्यानां व्रातेन किमो विमुक्तादिभ्यः कालप्रयोजनात्प्रज्ञाश्रद्धास्मायामेधाविंशतिः।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।।

+)8-000-8(-

# तृतीयः पादः

१. प्राग्दिशो विभक्तिः ध

२.किं-सर्वनाम-बहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः र

३. इदम ३ इश

४. एतेतौ रथोः

(वा०) थाहेतौ चच्छन्दसि।

५. एतदोऽन्

६. सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि

७. पञ्चम्यास्तिसिल्<sup>४</sup>

८. तसेश्च

९. पर्यभिभ्यां च

(वा०) सर्वोभयार्थाभ्यामेव।

१०. सप्तम्या स्त्रल्

११. इदमो हः

१२. किमोध्ऽत्

१३.वा ह च च्छन्दिस

१४. इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते

(वा०) दृशिर्यहणाद्भवदादियोग एव। १९०. (वा ३२४४)। भवान् दीर्घायुः देवानां

प्रियः आयुष्मान् ।। इति भवदादिः।।

१५. सर्वैकान्यिकंयत्तदः काले दा

१६. इदमो हिल्

१७. अधुना

१८. दानीं च

१९. तदो दा च

(वा०) तदो दावचनमनर्थकं विहित-त्वात्।

२०. तयोर्दार्हिलौ च च्छन्दिस

२१. अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्

२२. सद्यः परुत्परार्थेषमः परेद्य-व्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युर-परेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः

(वा०) समानस्य सभावो द्यस् चाहिन।

(वा॰) पूर्वपूर्वतरयोः परभाव उदारी च संवत्सरे।

(वा०) इदम इश् समसण् प्रत्ययश्च संवत्सरे।

(वा०) परस्मादेद्यव्यहनि।

(वा०) इदमोऽशभावो द्यश्च।

## विमर्श

१-'दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः' (५।३।२७।) इस सूत्र के पूर्व कहे जाने वाले प्रत्यय विभक्तिसंज्ञक होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। २-इस समस्त सूत्र का अधिकार ५।३।२७। तक जाता है। ३-'इदमः' की अनुवृत्ति ५।३।४। तक जायेगी। ४-'तिसल्' की अनुवृत्ति ५।३।९। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'सप्तम्याः' की अनुवृत्ति ५।३।२२। तक जाती है। ६-'किमः' की अनुवृत्ति ५।३।१३। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'काले' की अनुवृत्ति ५।३।२२। तक जाती है। ८-'इदमः' की अनुवृत्ति ५।३।१८। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'काले' की अनुवृत्ति ५।३।२२। तक जाती है। ८-'इदमः' की अनुवृत्ति ५।३।१८। तक जाती है।

(वा०) पूर्वान्यान्यतरेतरापराधरो-

भयोत्तरेभ्यो [ऽहनि] एद्युस्।

(वा०) द्युश्चोभयात्।

२३. प्रकारवचने १ थाल्

२४. इदमस्थमुः २

(वा०) एतदो वाच्यः।

२५. किम३श्च

२६. था हेतौ च च्छन्दिस

२७.दिक्छब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमा-भ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः<sup>४</sup>

२८. दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्<sup>५</sup>

२९. विभाषा परावराभ्याम्

३०. अञ्चेर्लुक्

३१. उपर्युपरिष्टात्

३२. पश्चात्६

(वा०) अपरस्यार्थे पश्चभावो वक्तव्यः।

३३. पश्च पश्चा च च्छन्दिस

३४. उत्तराधरदक्षिणादातिः

३५. एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः<sup>८</sup>

३६. दक्षिणादाच्<sup>९</sup>

३७. आहि च दूरे ११

३८. उत्तराच्च

३९.पूर्वाधरावराणामसि पुरधव<sup>११</sup>श्<mark>रैषाम्</mark>

४०. अस्ताति<sup>१२</sup> च

४१. विभाषाऽवरस्य

४२. संख्याया विधार्थे धार३

४३. अधिकरणविचाले च

४४. एकाद्धो ध्यमुंजन्यतरस्याम् १४

४५. द्वित्र्योश्च<sup>१५</sup> धमुञ्

(वा०) धमुञन्तात्स्वार्थे डदर्शनम्।

४६. एधाच्च

४७. याप्ये पाशप्

४८. पूरणाद्भागे तीयादन् १६

४९. प्रागेकादशभ्योऽछन्दसि १७

५०. षष्ठाष्ट्रमाभ्यां १८ ज च

## विमर्श

१-'प्रकारवचने' की अनुवृत्ति ५।३।२६। तक जाती है। २-यहाँ से 'थमुः' की अनुवृत्ति ५।३।२५। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'किमः' की अनुवृत्ति ५।३।२६। तक जाती है। ४-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।३।४१। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'अतसुच्' की अनुवृत्ति ५।३।२९। तक जाती है। ६-'पश्चात्' की अनुवृत्ति ५।३।३३। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'उत्तराधरदक्षिणात्' की अनुवृत्ति ५।३।३५। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'अपश्चम्याः' की अनुवृत्ति ५।३।३८। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'दक्षिणात्' की अनुवृत्ति ५।३।३७। तक तथा 'आच्' की अनुवृत्ति ५।३।३८। तक जाती है। १०-'आहि दूरे' की अनुवृत्ति ५।३।३८। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'धः' की अनुवृत्ति ५।३।४०। तक जायेगी। १२-'अस्ताति' की अनुवृत्ति ५।३।४१।तक जायेगी। १३-'संख्यायाः धा' की अनुवृत्ति ५।३।४६। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'धः' 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ५।३।४६।तक जायेगी। १५-यहाँ से 'द्वित्र्योः' की अनुवृत्ति ५।३।४६। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'धः' की अनुवृत्ति ५।३।५१। तक तथा 'अन्' की अनुवृत्ति ५।३।५०। तक जाती है। १७-इस सूत्र से 'अच्छन्दिस' की अनुवृत्ति ५।३।५०। तक जाती है। १८-'क्छाष्टमाध्याम्' की अनुवृत्ति ५।३।५१। तक जाती है। १८-'क्छाष्टमाध्याम्' की अनुवृत्ति ५।३।५१। तक जाती है।

५१. मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च ५२. एकादाकिनिच्चासहाये ५३. भूतपूर्वे चरट्र ५४.षष्ट्या रूप्य च ५५, अतिशायने तमबिष्ठनौ ५६. तिङ<sup>४</sup>श्च ५७.द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५८. अजादी प्राणवचनादेव ५९. तुश्छन्दसि ६०. प्रशस्यस्य ध्रः ६१. ज्य च ६२. वृद्धस्य च ६३. अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ <mark>६४. युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्</mark> ६५. विन्मतोर्लुक् ६६. प्रशंसायां रूपप्

६ ७. ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः

६८. विभाषा सुपो<sup>९</sup> बहुच्युरस्तातु ६९. प्रकारवचने जातीयर ७०, प्रागिवात्कः १० ७१. अव्ययसर्वनाम्नामकच्याक्टेः ११ ७२. कस्य च दः (वा०) ओकारसकारभकारादौ स्पि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच् <mark>(वा०) अकच्यकरणे तूष्णीमः काम्।</mark> (वा०) शीले को मलोपश्च। ७३. अज्ञाते ७४. कुत्सिते<sup>१२</sup> ७५. संज्ञायां कन् ७६. अनुकम्पायाम् १३ ७७. नीतौ च तद्युक्तात्१४ ७८. बह्नचो मनुष्यनाम्नछज्वा<sup>१५</sup> ७९. घनिलचौर६ च

८०. प्राचामुपादेरडज्वुचौ च

#### विमर्श

१-यहाँ से 'कन्-लुकौ' की अनुवृत्ति ५।३।५२। तक जायेगी। २-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ५।३।५४। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'अतिशायने' की अनुवृत्ति ५।३।५७। तक तथा 'तमिष्ठिनौ' की ५।३।५६। तक जाती है। ४-'तिङः' की अनुवृत्ति ५।३।८५। तक जाती है। ५-यहाँ से 'अजादी' की अनुवृत्ति ५।३।६५। तक जायेगी। ६- 'प्रशस्यस्य' की अनुवृत्ति ५।३।६१। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'ज्य' की अनुवृत्ति ५।३।६२। तक जाती है। १-वहाँ से 'सुपः' की अनुवृत्ति ५।३।७१। तक जाती है। १०-'इवे प्रतिकृतौ' (५।३।९६।) के पूर्व तक इस सूत्र का अधिकार जानना चाहिए। ११-यहाँ से आगे 'इवे प्रतिकृतौ' (५।३।९६) के पूर्व तक इस सूत्र का अधिकार जानना चाहिए। ११-यहाँ से आगे 'इवे प्रतिकृतौ' (५।३।९६) तक जाती है। १३-इस सूत्र की अनुवृत्ति ५।३।७५। तक जाती है। १४-'नीतौ तद्युक्तात्" की अनुवृत्ति ५।३।८१। तक जाती है। १५-वहाँ से 'अनुकम्पायाम्' की अनुवृत्ति ५।३।८२। तक जाती है। १६-'घनिलचौ' की अनुवृत्ति ५।३।८०। तक जाती हैं।

८१. जातिनाम्नः कन्<sup>१</sup>

८२. अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्चर

८३. ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः ३

(वा॰) चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वक्तव्यः।

(वा॰) अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः।

(वा०) लोपःपूर्वपदस्य च

(वा॰) विनापि प्रत्ययं पूर्वीत्तरपदयोर्वा लोपो वाच्यः।

(वा॰) उवर्णाल्ल इलस्य च।

(वा०) (ऋवर्णादपि)।

(वा॰) ठप्रहणमुको द्वितीयत्वे कविधानार्थम्।

(वा॰) द्वितीयं संध्यक्षरं चेत्तदादेलींपो वक्तव्यः।

८४. शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमा-दीनां तृतीयात्

(वा०) एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपदलोपो वक्तव्यः।

(वा०) षषछाजादिवचनात्सिद्धम्।

८५. अल्पे

८६. हस्वे४

८७. संज्ञाया कन्

८८. कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः

८९. कुत्वा डुपच्

९०. कासूगोणीभ्यां ष्टरच्

९१. वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे

९२. किंयत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्<sup>६</sup>

९३.वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्°

९४. एकाच्च प्राचाम्

९५. अवक्षेपणे कन्

९६. इवे प्रतिकृतौ १

९७. संज्ञायां<sup>१०</sup> च

९८. लुम्मनुष्ये

९९. जीविकार्थे चापण्ये

१०० देवपथादिभ्यश्च

१९१. देवपथ (हंसपथ वारिपथ रथपथ)
स्थलपथ करिपथ अजपथ राजपथ शतपथ
शङ्कुपथ सिन्धुपथ सिद्धगति उष्ट्रग्रीव वामरज्जु
हस्त इन्द्र दण्ड पुष्प मत्स्य इति
देवपथादिः।। आकृतिगणः।।

१०१. वस्तेर्ढञ्

१०२.शिलाया ढः

१०३. शाखादिभ्यो यः

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'कन् ' की अनुवृत्ति ५।३।८२। तक जाती है। २-यहाँ से 'लोपः' की अनुवृत्ति ५।३।८४। तक जायेगी। ३-'ठाजादावृर्ध्वम् अचः' की अनुवृत्ति ५।३।८४। तक जाती है। ४-'हस्वे' की अनुवृत्ति ५।३।९०।तक जायेगी। ५-यहाँ से 'ष्टरच्' की अनुवृत्ति ५।३।९१। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'किंयत्तदः' की अनुवृत्ति ५।३।९३। तक, तथा 'निर्धारणे एकस्य डतरच्' की अनुवृत्ति ५।३।९४। तक जाती है। ७-'बहूनां डतमच्' की अनुवृत्ति ५।३।९४। तक जायेगी। ८-'कन्' की अनुवृत्ति ५।३।१००। तक जाती है। १०-'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ५।३।१००। तक जाती है। १०-'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ५।३।१००। तक जाती है।

१९२. शाखा मुख जघन शृङ्ग मेघ अभ्र चरण स्कन्थ स्कद (स्कन्द) उरस् शिरस् अग्र (शाण) शरण।। इति शाखादिः।।

१०४ द्रव्यं च भव्ये

१०५. कुशायाच्छः १

१०६. समासाच्च तद्विषयात्

१०७. शर्करादिभ्योऽण्

१९३. शर्करा कपालिका कपाटिका कपिष्ठिका (किनिष्ठिका) पुण्डरीक शतपत्र गोलोमन् लोमन् गोपुच्छ नराचीनकुल सिकता।। इति शर्करादिः।।

१०८. अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्र

१९४. अङ्गुली भरूज बभ्रु वल्गु मण्डर मण्डल शष्कुली हरि कपि मुनि रुह खल उदिश्वत् गोणी उरस् कुलिश।। इत्यङ्गुल्यादिः।।

१०९. एकशालायाछजन्यतरस्याम्

११०. कर्कलोहितादीकक्

१११. प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल्छन्दिस

११२. पूगाञ्ज्यो ३ प्रामणीपूर्वात्

११३. व्रातच्फञोरस्त्रियःम्

११४.आयुधजीविसङ्घा<sup>४</sup>ञ्ज्यङ्बाही-केष्वब्राह्मणराजन्यात्

११५. वृकाट्टेण्यण्

११६. दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः

१९५. 'दामिन औलिप बैजवापि औदिक औदिङ्क अच्युतिन्त (आच्युतिन्त) अच्युतदिन्त (आच्युतदिन्त) शाकुन्तिक आिकदिन्त आिकदिन्त औडिव काकदन्तिक शात्रुंतिप सार्वसेनि बिन्दु बैन्दिव तुलभ मौझायन काकिन्द सावित्रीपुत्र।। इति दामन्यादिः।। ११७. पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणञौ

१९६ पर्शु असुर रक्षस बाह्वीक वयस् वसु मरुत् सत्वत् दशार्ह पिशाच अशनि कार्षापण।। इति पर्श्वीदिः।।

१९७.यौधेय (कौशेय) शौक्रेय शौभ्रेय धार्तेय घार्तेय ज्याबाणेय त्रिगर्त भरत उशीनर।। इति यौधेयादिः।!

११८. अभिजिद्विदभृच्छालावच्छि-खावच्छमीवदूर्णावच्छुमदणो यञ् ११९. ञ्यादयस्तद्राजाः

(प्राग्दिशोऽनद्यतने विभाषा ज्य च जातिनाम्नो वस्तेरेकोनविंशतिः।।)

<mark>इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।</mark>

--><del>8-000-\$</del>(-

## विमर्श

१-यहाँ से 'छः' की अनुवृत्ति ५।३।१०६। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'ठक्' की अनुवृत्ति ५।३।१०९। तक जाती है। ३-यहाँ से 'ञ्यः' की अनुवृत्ति ५।३।११३। तक जायेगी। ४-'आयुधजीविसंघात्' की अनुवृत्ति ५।३।११७। तक जाती है।

# चतुर्थः पादः

- १. पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां वुन्लोपश्च<sup>१</sup>
- २. दण्डव्यवसर्गयोश्च
- ३. स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्<sup>२</sup> १९८. स्थूल अणु माषेषु (भाष इषु)। 'कृष्ण तिलेषु' १२८। 'यव ब्रीहिषु' १२९। 'इक्षु तिल पाद्यकालावदाता सुरायाम् ' १३०। 'गोमूत्र आच्छादाने' १३१। 'सुरा अहौ'

१३२। 'जीर्ण शालिषु' १३३। 'पत्रमूल समस्तो व्यस्तश्च' १३४। कुमारीपुत्र

कुमारीश्वशुर मिण।। इति स्थूलादिः।। (वा०) चञ्चद्वृहतोरुपसंख्यानम्।

(वा०) (सुराया अहाै।)

४. अनत्यन्तगतौ क्तात्३

५. न सामिवचने

६. बृहत्या आच्छादने

- ७. अषडक्षाशितङ्ग्वलंकर्मालंपुरुषा-ऽध्युत्तरपदात्खः<sup>४</sup>
- ८. विभाषाञ्चेरदिक्स्रियाम्
- ९. जात्यन्ताच्छ वन्धुनि
- १०.स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्

- ११.किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे
- १२. अमु च च्छन्दिस
- १३. अनुगादिनष्ठक्
- १४. णचः स्त्रियामञ्
- १५. अणिनुणः ७
- १६. विसारिणो मत्स्ये
- १७. संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्
- १८. द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्
- १९. एकस्य सकृच्च
- २०. विभाषा बहोधीऽविप्रकृष्टकाले
- २१. तत्प्रकृतवचने १९ मयट्
- २२. समूहवच्च बहुषु
- २३. अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ज्यः
- २४. देवतान्तात्तादर्थ्ये यत् ११
- २५. पादार्घाभ्यां च
- २६. अतिथेर्ब्यः
- २७. देवात्तल्
- २८. अवेः कः

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'पादशतस्य सङ्ख्यादेः वुन् लोपश्च' की अनुवृत्ति ५।४।२। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'कन्' की अनुवृत्ति ५।४।६। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'कात्' की अनुवृत्ति ५।४।५। तक जाती है। ४-यहाँ से 'खः' की अनुवृत्ति ५।४।८। तक जाती है। ४-यहाँ से 'खः' की अनुवृत्ति ५।४।८। तक जाती है। ५-'छः' की अनुवृत्ति ५।४।१०। तक जायेगी। ६-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ५।४।१२। तक जाती है। ८-यहाँ से 'सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने' की अनुवृत्ति ५।४।२०। तक जाती है। ९-यहाँ से 'सुच्' की अनुवृत्ति ५।४।१९। तक जाती है। १०-यहाँ से 'तत्प्रकृतवचने' की अनुवृत्ति ५।४।२२। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'तादथ्यें' की अनुवृत्ति ५।४।२६। तक, तथा 'यत्' की अनुवृत्ति ५।४।२५। तक जायेगी।

२९. यावादिभ्यः कन्<sup>१</sup>
१९९. याव मणि अस्थि (तालु) जानु लान्द्र पीत स्तम्ब। 'ऋतावुष्णशीते' १३५। 'पशौ लूनविपाते' १३६। 'अणु निपुणे' १३७। 'पुत्र कृत्रिमे' १३८। 'स्नात वेदसमाप्तौ' १३९। 'शून्य रिक्ते' १४०। 'दान कुत्सिते' १४१। 'तनु सूत्रे' १४२। 'ईयसश्च' १४३। ज्ञात अज्ञात। कुमारीक्रीडनकानि च (कुमार क्रीडनकानि च)।। इति यावादिः।।

३०. लोहिता न्मणौ

(वा०) लोहिताल्लिङ्गबाधनं वा।

(वा॰) नवस्य नू आदेशः त्नप्तनप्खाश्च प्रत्यया वक्तव्याः।

(वा०) नश्च पुराणे प्रात्।

३१. वर्णे चानित्ये ३

३२. रक्ते<sup>४</sup>

३३. कालाच्च

३४. विनयादिभ्यष्ठक्

२०० विनय समय। 'उपायो हस्वत्वं च' १४४। संप्रति संगति कथंचित् अकस्मात् समाचार उपचार समाय (समयाचार) व्यवहार संप्रदान समुत्कर्ष समूह विशेष अत्यय।। इति विनयादिः।।

३५. वाचो व्याहतार्थायाम्

३६. तद्युक्तात्कर्मणोऽण्

(वा॰) अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषाद-चण्डालामित्रेभ्यश्छन्दसि।

<mark>(वा०) भागरूपनामभ्यो धेयः।</mark>

(वा०) मित्राच्च छन्दसि।

(वा०) आग्नीधसाधारणादञ्।

(वा०) अवयसमरुद्भ्यां छन्दिस।

३७. ओषधेरजातौ

३८. प्रज्ञादिभ्यश्च

२०१. प्रज्ञ विणिज् उशिज् उष्णिज् प्रत्यक्ष (विद्वस् ) विदन् षोडन् विद्या मनस्। 'श्रोत्र शरीरे' १४५।जुह्वत्।'कृष्ण मृगे' १४६। चिकीर्षत् चोर शत्रु योध चक्षुस् वसु (एनस्) मरुत् क्रुञ्च सत्वन्तु दशार्ह वयस् (व्याकृत) असुर रक्षस् पिशाच् अशिन कार्षापण देवता बन्धु।। इति प्रज्ञादिः।।

३९. मृद<sup>८</sup>स्तिकन्

४०. सस्नौ प्रशंसायाम्<sup>९</sup>

४१. वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दिस

४२. बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्य-तरस्याम्<sup>१</sup>°

(वा०) बह्वल्पार्थान्मङ्गलामङ्गलवचनम्।

## वमर्श

१-'कन्' की अनुवृत्ति ५।४।३३। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'लोहितात्' की अनुवृत्ति ५।४।३२। तक जायेगी। ३-इस सूत्र की अनुवृत्ति मण्डूकप्लुत गति से ५।४।३३। में जाती है। ४-इस सूत्र से 'रक्ते' की अनुवृत्ति ५।४।३३। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'ठक्' की अनुवृत्ति ५।४।३५। तक जाती है। ६-यहाँ से 'व्याह्रतार्थायाम्' की अनुवृत्ति ५।४।३६। तक जाती है। ७-'अण्' की अनुवृत्ति ५।४।३८। तक जायेगी। ८-'मृदः' की अनुवृत्ति ५।४।४०। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'प्रशंसायाम्' की अनुवृत्ति ५।४।४१। तक जाती है। १०-यहाँ से 'शस्' की अनुवृत्ति ५।४।४३। तक, तथा 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ५।४।४९। तक जाती है।

४३. संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् ४४. प्रतियोगे पञ्चम्यास्तिसः १ (वा०) आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्। २०२. (वा ३३४१)। आदि मध्य अन्त पृष्ठ पार्श्व।। इत्याद्यादिः।। आकृतिगणः।। ४५. अपादाने चाहीयरुहोः ४६. अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः १

४७. हीयमानपापयोगाच्च

४८. षष्ट्या³व्याश्रये

४९. रोगाच्चापनयने

५०.कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः४

(वा०) अभूततद्भाव इति वक्तव्यम्।

५१.अरुर्मनश्रक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च

५२. विभाषा साति कात्स्न्यें

५३. अभिविधौ संपदा६ च

५४. तदधीनवचने ७

५५. देये त्राव्य

५६.देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया-सप्तम्योर्बहुलम्

५७. अव्यक्तानुकरणाद् द्व्यजवरार्धा-दनितौ डाच्<sup>९</sup>

५८. कृञो द्वितीयतृतीयशम्ब-बीजात्कृषौ<sup>१</sup>°

५९. संख्यायाश्च गुणान्तायाः

६०. समयाच्च यापनायाम्

६ १. सपत्रनिष्पत्रादतिव्यधने

६२. निष्कुलान्निष्कोषणे

६३. सुखप्रियादानुलोम्ये

६४. दुःखात्रातिलोम्ये

६५. शूलात्पाके

६६. सत्यादशपथे

६७. मद्रात्परिवापणे

(वा०) भद्राच्चेति वक्तव्यम्।

६८. समासान्ताः ११

६९. न १२ पूजनात्

#### विमर्श

१-यहाँ से 'पञ्चम्याः' की अनुवृत्ति ५।४।४५। तक, तथा 'तिस' की अनुवृत्ति ५।४।४९। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'अकर्त्तिर तृतीयायाः' की अनुवृत्ति ५।४।४७। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'कष्ट्या' की अनुवृत्ति ५।४।४९। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'कृष्विस्तयोगे' की अनुवृत्ति ५।४।५७। तक, 'संपद्यकर्त्तिर' की ५।४।५२। तक, तथा 'क्विः' की ५।४।५१। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ५।४।५३।तक, तथा 'साति' की ५।४।५५। तक जाती है। ६-'संपदा' की अनुवृत्ति ५।४।५५। तक जाती है। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।४।५५। तक जाती है। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ५।४।५५। तक जाती है। ८-'त्रा' की अनुवृत्ति ५।४।५६। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'कृञ्जः' की अनुवृत्ति ५।४।६७। तक, तथा 'कृषी' की ५।४।५९। तक जाती है। ११-इस सूत्र का अधिकार पादसमाप्ति पर्यन्त अर्थात् ५।४।१६०। तक जाता है। आशय यह है कि आगे जो प्रत्यय कहे जायेंगे वे सब समास के अवयव होंगे ऐसा जानना चाहिए। १२-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ५।४।७२। तक जाती है।

(वा०) स्वतिभ्यामेव। ७०. किमः क्षेपे ७१. नञस्तत्पुरुषात्१ ७२. पथो विभाषा ७३. बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् (वा०) संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः। ७४. ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे (वा०) अनृचबहृचावध्येतर्येव। ७५. अच्रप्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः (वा०) कृष्णोदक्पाण्डुसंख्यापूर्वाया-भूमेरजिष्यते। ७६. अक्ष्णोऽदर्शनात् ७७. अचतुरविचतुरसुचतुरस्रोपुंस-धेन्वनडुहर्क्सामवाङ्गनसाक्षिभ्रवदार-गवोर्वछीवपदछीवनक्तंदिवरात्रिं-दिवाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुष-द्व्यायुषत्र्यायुषग्र्यजुषजातोक्ष-महोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः (वा०) त्र्युपाभ्यां चतुरोऽजिष्यते। ७८. ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः

८०. श्वसो वसीयः श्रेयसः

८१. अन्ववतप्ताद्रहसः

८२. प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्

८३. अनुगवमायामे

८४. द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः

८५. उपसर्गादध्वनः

८६.तत्पुरुषस्याङ्गलेः संख्याव्ययादेः ३

८७.अहः सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः

<mark>(वा०) अहर्ग्रहणं</mark> द्वन्द्वार्थम्।

८८. अह्रोऽ<sup>४</sup>ह्र एतेभ्यः

८९. न ५ संख्यादेः समाहारे

९०. उत्तमैकाभ्यां च

९१. राजाहः सखिभ्यष्टच्

९२. गोरतद्धितलुकि

९३. अग्राख्यायामुरसः

९४. अनोश्मायः सरसां जातिसंज्ञयोः

९५. ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः

९६. अतेः शुनः<sup>७</sup>

९७. उपमाना दप्राणिष्

९८. उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थनः

९९. नावो द्विगोः ९

१०० अर्धाच्च १०

## विमर्श

(वा०) पल्यराजभ्यां च।

७९. अवसमन्धेभ्यस्तमसः

१-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ५।४।७२। तक जाती है। २-'अच्' की अनुवृत्ति ५।४।८७। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'तत्पुरुषस्य' की अनुवृत्ति ५।४।१०५। तक, तथा 'संख्याव्ययादेः' की ५।४।८८। तक जाती है। ४- 'अह्नोऽह्नः' की अनुवृत्ति ५।४।९०। तक जायेगी। ६- यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ५।४।९०। तक जायेगी। ६- 'टच्' की अनुवृत्ति ५।४।११२। तक जाती है। ७-'शुनः' की अनुवृत्ति ५।४।९७। तक जाती है। ८- यहाँ से 'उपमानात्' की अनुवृत्ति ५।४।९८। तक जाती है। ९- इस सूत्र से 'नावः' की अनुवृत्ति ५।४।१००। तक, तथा 'द्विगोः' की ५।४।१०१। तक जाती है। १०-'अर्थात्' की अनुवृत्ति ५।४।१०१। तक जायेगी।

१०१. खार्याः प्राचाम् 🦠

१०२. द्वित्रिभ्यामञ्जलेः

१०३. अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि

१०४. ब्रह्मणो<sup>१</sup>जानपदाख्यायाम्

१०५. कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्

१०६. द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे

१०७. अव्ययीभावे<sup>२</sup>शरत्प्रभृतिभ्यः

२०३. शरद् विपाश् अनस् मनस् उपानह् अनडुह् दिव् हिमवत् हिरुक् विद् सद् दिश् दृश् विश् चतुर त्यद् तद् यद् कियत् । 'जराया जरस् च' १४७। 'प्रतिपर-समनुभ्योऽक्ष्णः' १४८। पथिन्।। इति

शरदादिः।।

१०८. अनश्र³

<mark>१०९. नपुंसकादन्यतरस्याम्</mark>४

११०. नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः

१११. झयः

११२.गिरेश्च सेनकस्य

११३ बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः

स्वाङ्गात्षच्५

११४. अङ्गुलेर्दारुणि

११५. द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः

११६. अप्पू<sup>६</sup>रणीप्रमाण्योः

(वा०) नेतुर्नक्षत्रेऽब्वक्तव्यः।

११७. अन्तर्बिहभ्यां च लोम्नः

११८. अञ्नासिकायाः<sup>७</sup> संज्ञायां न<mark>सं</mark> चास्थूलात्।

(वा०) खुरखराभ्यां वा नस्।

११९. उपसर्गाच्च

(वा०) वेग्रों वक्तव्यः।

(वा०)ख्यश्च।

१२०.सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुर-श्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः

१२१. नञ्दुःसुभ्यो<sup>८</sup> हलिसक्थ्योरन्य-तरस्याम्

१२२. नित्यमसिच्<sup>९</sup>प्रजामेधयोः

१२३. बहुप्रजाश्छन्दसि

१२४. धर्मादनि १० च्केवलात्

१२५. जम्भासुहरिततृणसोमेभ्यः

१२६. दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे

१२७. इच्क<sup>११</sup>र्मव्यतिहारे

१२८. द्विदण्ड्यादिभ्यश्च

२०४. द्विदण्डि द्विमुसलि उभाञ्जलि

#### विमर्श

१- 'ब्रह्मणः' की अनुवृत्ति ५।४।१०५। तक जायेगी। २- यहाँ से 'अव्ययीभावे' की अनुवृत्ति ५।४।११२। तक जाती है। ३- इस सूत्र से 'अनः' की अनुवृत्ति ५।४।१०९। तक जाती है। ४- यहाँ से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ५।४।११२। तक जाती है। ५- यहाँ से 'अनुवृत्ति ५।४।१६०। तक, तथा 'षच्' की ५।४।११४। तक जाती है। ६- 'अप्' की अनुवृत्ति ५।४।११७। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'अच्' की अनुवृत्ति ५।४।१२१। तक तथा 'नासिकायाः नसम्' की अनुवृत्ति ५।४।११९। तक जाती है। ८- 'नब्दुःसुभ्यः' की अनुवृत्ति ५।४।१२२। तक जायेगी। १- 'असिच्' की अनुवृत्ति ५।४।१२३। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'अनिच्' की अनुवृत्ति ५।४।१२६। तक जायेगी।

उभयाञ्जलि उभादिन्त उभयादिन्त उभाहिस्त उभयाहिस्त उभाकिर्ण उभयाकिर्ण उभापाणि उभयापाणि उभाबाहु उभयाबाहु एकपदि प्रोछपदि आचपदि (आढ्यपदि) सपदि निकुच्यकिर्ण संहतपुच्छि अन्तेवासि।। इति द्विदण्ड्यादिः।।

१२९. प्रसंभ्यां जानुनोर्जुः १

१३०. ऊर्ध्वाद्विभाषा

१३१. ऊधसोऽनङ्र

१३२. धनुषश्च३

१३३. वा संज्ञायाम्

१३४. जायाया निङ्

१३५. गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ४

(वा०) गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्।

१३६. अल्पाख्यायाम्

१३७. उपमानाच्च ५

१३८. पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः २०५.हस्तिन् (कुद्दाल अश्व कशिक कुरुत) कटोल कटोलक गण्डोल गण्डोलक कण्डोल कण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महेला दासी गणिका कुसूल।। इति हस्त्यादिः।।

१३९. कुम्भपदीषु च

२०६.कुम्भपदी एकपदी जालपदी (शूलपदी)

मुनिपदी गुणपदी शतपदी सूत्रपदी गोधापदी कलशीपदी विपदी (तृणपदी) द्विपदी त्रिपदी षट्पदी दासीपदी शितिपदी विष्णुपदी सुपदी निष्मदी आईपदी कुणिपदी कृष्णपदी शुचिपदी द्रोणीपदी (द्रोणपदी) द्रुपदी सूकरपदी शकृत्पदी अष्टापदी स्थूणापदी अपदी सूचीपदी।। इति कुम्भपद्यादिः।।

१४०. संख्यासुपूर्वस्य<sup>६</sup>

१४१.वयसि दन्तस्य दतृ

१४२. छन्दसि च

१४३.स्त्रियां संज्ञायाम्

१४४. विभाषा १ श्यावारोकाभ्याम्

१४५. अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च

१४६. ककुदस्यावस्थायां लोपः १

१४७. त्रिककुत्पर्वते

१४८. उद्विभ्यां काकुदस्य १०

१४९. पूर्णाद्विभाषा

१५०. सुहद्-दुईदौ मित्रामित्रयोः

१५१. उरः प्रभृतिभ्यः कप्<sup>११</sup>

२०७.उरस् सर्पिस् उपानह पुमान् अन<mark>ड्वान्</mark> पयः नौः लक्ष्मीः दिध मधु शाली (शालिः)। (अर्थात्रञः') १४९।।इत्युरःप्रभृतयः।।

१५२. इनः स्त्रियाम्

## विमर्श

१- यहाँ से 'जानुनोर्जुः' की अनुवृत्ति ५।४।१३०। तक जाती है। २- 'अनङ्' की अनुवृत्ति ५।४।१३३। तक जायेगी। ३- 'धनुषः' की अनुवृत्ति ५।४।१३३। तक जाती है। ४- यहाँ से 'गन्धस्य इत्' की अनुवृत्ति ५।४।१३७। तक जाती है। ५- 'उपमानात्' की अनुवृत्ति ५।४।१३८। तक जायेगी। ६-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ५।४।१४४। तक जाती है। ७- यहाँ से 'दन्तस्य दतृ' की अनुवृत्ति ५।४।१४५। तक जाती है। ८- 'विभाषा' की अनुवृत्ति ५।४।१४५। तक जायेगी। ९-'लोपः' की अनुवृत्ति ५।४।१४९। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'कप्' की अनुवृत्ति ५।४।१६०। तक जाती है।

(वा०) अर्थान्नञः।

१५३. नद्यृतश्च

१५४. शेषाद्विभाषा

१५५. न १ संज्ञायाम्

१५६. ईयसश्च

(वा०) ईयसो बहुव्रीहेर्नेतिवाच्यम्

१५७. वन्दिते भ्रातुः

१५८. ऋतश्छन्दसि

१५९. नाडीतन्त्रयोः स्वाङ्गे

१६०. निष्प्रवाणिश्च

(पादशतस्य तत्प्रकृतवृकज्येष्ठाभ्यां सपत्रान्ववतप्तात्खार्या नञ्दुःसुभ्यो वयसि

विंशतिः।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

# अथ षष्ठोऽध्यायः

## प्रथमः पादः

१. एकाचो द्वे प्रथमस्य

२. अजादेर्द्वितीयस्यर

३. नन्द्राः संयोगादयः

(वा०) ईर्ष्यतेस्तृतीयस्येति वाच्यम्।

(वा॰) कण्ड्वादीनां तृतीयस्येति वाच्यम्।

(वा०)यथेष्टं नामधातुषु।

४. पूर्वोऽभ्यासः

५. उभे अभ्यस्तम्

६. जक्षित्यादयः षट्

७. तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य

(वा०) तुजादिषु छन्दःप्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्।

८. लिटि धातोरनभ्यासस्य

९. सन्यङोः

१०. श्लौ

११. चङि

१२. दाश्वान्साह्वान्मीढ्वांश्च

(वा॰) चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक् चाभ्यासस्य।

(वा०) हन्तेर्घत्वं च

(वा॰) पाटेर्णिलुक्चोक्च दीर्घ-श्राभ्यासस्य।

१३.ष्यङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे

१४. बन्धुनि बहुव्रीहौ

(वा) मातञ्मातृकमातृषु वा।

<mark>१५. वचिस्व</mark>पियजादीनां किति<sup>६</sup>

१६. ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचति-वृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां<sup>७</sup>ङिति च

१७. लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्

१८. स्वापेश्चङि

१९. स्विपस्यमिव्येञां यङि

२०. न वशः

२१. चायः की

२२. स्फायः स्फी निष्ठायाम्<sup>९</sup>

## विमर्श

१-इस सूत्र का अधिकार ६।१।११। तक जाता है। २-इस सूत्र का अधिकार ६।१।११। तक जानना चाहिए ३-इस सूत्र से 'अभ्यस्तम्' की अनुवृत्ति ६।१।६। तक जाती है। ४-यहाँ से 'धातोरनभ्यासस्य' की अनुवृत्ति ६।१।११। तक तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'ध्यङः' की अनुवृत्ति ६।१।१४। तक, तथा 'संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ६।१।३१। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'किति' की अनुवृत्ति ६।१।१६।तक, तथा 'विचस्विपयजादीनाम्' की अनुवृत्ति ६।१।१७। में जाती है। ७-इस सूत्र से 'ग्रहि-ज्या----भृज्जतीनाम्' की अनुवृत्ति ६।१।१७। में जाती है। ८-'यङि' की अनुवृत्ति ६।१।२१। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'निष्ठायाम्' की अनुवृत्ति ६।१।२०। तक जाती है।

२३. स्त्यः प्रपूर्वस्य

२४. द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः १

२५. प्रतेश्च

२६. विभाषा ३५भयवपूर्वस्य

२७. शृतं पाके

२८. प्यायः पी३

(वा०) आङ्पूर्वस्यान्धूधसोरिति वक्तव्यम्

२९. लिड्यङोश्च

३०. विभाषा श्वेः ५

३१. णौ च संश्वडोः <sup>६</sup>

३२. हः संप्रसारणम्<sup>७</sup>

३३.अभ्यस्तस्य च

३४. बहुलं छन्दसि

३५. चायः की

३६. अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्यु-षेतित्याजश्राताःश्रितमाशीराशीर्ताः ३७. न संप्रसारणे संप्रसारणम्

(वा०) रयेर्मतौ बहुलम्।

(वा०) ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलो-पश्छन्दसि।

३८. लिटि<sup>१०</sup> वयो यः

३९. वश्चास्यान्यतरस्यां किति

४०. वेञः ११

४१. ल्यपि<sup>१२</sup> च

४२. ज्यश्च

४३. व्यश्च<sup>१३</sup>

४४. विभाषा परेः

४५. आदेच उपदेशे १४ ऽशिति

४६.न व्यो लिटि

४७. स्फुरतिस्फुलत्योर्घिञ

४८.क्रीङ्जीनां णौर्य

४९. सिद्ध्यतेरपारलौकिके

५०. मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि १६च

५१. विभाषा १७ लीयतेः

## विमर्श

१-'श्यः' की अनुवृत्ति ६।१।२६। तक जायेगी। २-'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।१।२८। तक जायेगी। ३-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ६।१।२९। तक जायेगी। ४-'लिङ्ग्रङोः' की अनुवृत्ति ६।१।३०। तक जाती है। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ६।१।३१। तक जाती है। ६-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ६।१।३२। तक जायेगी। ७-इस सूत्र से 'हः' की अनुवृत्ति ६।१।३४। तक, तथा 'संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ६।१।३६। तक जाती है। ८-यहाँ से 'बहुलम्' की अनुवृत्ति ६।१।३६। तक, तथा 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ६।१।३५। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'न संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ६।१।४४। तक जाती है। १०-यहाँ से 'वयो यः' की अनुवृत्ति ६।१।३९। तक, तथा 'लिटि' की अनुवृत्ति ६।१।४०। तक जाती है। ११-'वेञः' की अनुवृत्ति ६।१।४१। तक जायेगी। १३-'व्यः' की अनुवृत्ति ६।१।४४। तक जायेगी। १३-'व्यः' की अनुवृत्ति ६।१।४४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'आदेचः' की अनुवृत्ति ६।१।५७।,तथा 'उपदेशे' की ६।१।६५। तक जाती है। १५-'णी' की अनुवृत्ति ६।१।४९। तक जाती है। १५- 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।१।५६। तक जायेगी।

(वा०) प्रलम्भनशालिनीकरणयोश्च णौ नित्यमात्वम्। ५२. खिदेश्छन्दसि ५३. अपगुरो णमुलि ५४. चिस्फुरोणौँ

५४. चिस्फुरोणौर ५५. प्रजने वीयतेः

११८

५६. बिभेतेहेंतुभये

५७. नित्यं स्मयतेः

<mark>५८. सृजिदृशो</mark>ई्लयमिकति<sup>३</sup>

<mark>५९.अनु</mark>दात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्

६०. शीर्षश्छन्दसि<sup>४</sup>

६१. ये च तद्धिते

(वा०) वा केशेषु।

(वा०) अचि शीर्षः।

६२.(अचि शीर्षः)

(वा०) छन्दसि च।

६३. पद्-दन्नो-मास् -हन्निशसन्-यूषन्-दोषन्-यकञ्छकन्नुदन्ना-सञ्छस्प्रभतिषु

(वा॰) मांसपृतनासानूनां मांस्पृत्स्नवो वाच्याः। <mark>(वा०) नस् ना</mark>सिकाया यत्तस् क्षुद्रे<mark>षु।</mark> (वा०) वर्णनगरयोर्नेति वक्तव्यम्।

६४. धात्वादेः ५ षः सः

(<mark>वा०) सु</mark>ब्धातुष्ठिवुष्वष्कतीनां

सत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः।

६५.णो नः

६६. लोपो व्योर्वलि

६७. वेरपृक्तस्य

६८. हल्ड्याब्ध्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं

हल्७

६९. एङ्हस्वात्संबुद्धेः

७०. शेश्छन्दिस बहुलम्

७१. ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्<sup>८</sup>

७२. संहितायाम्९

७३. छे १० च

७४. आङ्-माङोश्च

७५. दीर्घात्

७६. पदान्ताद्वा

(वा०) (विश्वजनादीनां छन्दिस तुग्वा

वक्तव्यः।)

७७. इको यणचि ११

७८. एचो<sup>१२</sup>ऽयवायावः

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'णौ' की अनुवृत्ति ६।१।५७। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'हेतुभये' की अनुवृत्ति ६।१।५७। तक जाती है। ३-यहाँ से 'झल्यमिकित' की अनुवृत्ति ६।१।५९। तक जाती है। ४-'शीर्षन्' की अनुवृत्ति ६।१।६१। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'धात्वादेः' की अनुवृत्ति ६।१।६५। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'लोपः' की अनुवृत्ति ६।१।७०। तक जाती है। ७-'हल्' की अनुवृत्ति ६।१।६९। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'हस्वस्य' की अनुवृत्ति ६।१।७३। तक, तथा 'तुक्' की अनुवृत्ति ६।१।७६। तक जाती है। १-इस सूत्र का अधिकार ६।१।१५८। तक जाता है। १०-यहाँ से 'छे' की अनुवृत्ति ६।१।७६। तक जाती है। १२-'एचः' की अनुवृत्ति ६।१।८३। तक जायेगी।

७९. वान्तो यि प्रत्यये

(वा०) गोर्यूतौ च्छन्दस्युपंसख्यानम्

(वा०) अध्वपरिमाणे च।

८०. धातो रस्तित्रिमित्तस्यैव

८१.क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे

८२. क्रय्यस्तदर्थे

८३. भय्यप्रवय्ये च छन्दिस

(वा०) ह्रदय्या उपसंख्यानम्।

(वा०) शरस्य च अवादेशो भवतीति वक्तव्यम्।

८४. एकः पूर्वपरयोः

८५. अन्तादिवच्च

८६. षत्वतुकोरसिद्धः

८७. आद्<sup>४</sup> गुणः

८८. वृद्धिरेचि५

८९. एत्येधत्यूठसु

(वा०) अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्।

(वा०) स्वादीरेरिणोः।

<mark>(वा</mark>०) प्रादूहोढोढ्यैषैष्येषु।

(वा०) ऋते च तृतीयासमासे।

(वा०) प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशा-नामृणे। ९०. आटश्च

९१. उपसर्गादृति धातौ<sup>६</sup>

९२. वा सुप्यापिशलेः

९३. औतोऽम्शसोः

९४. एङि पररूपम्<sup>७</sup>

(वा०) शकन्ध्वादिषु पररूपं वक्तव्यम्।

२०८. (वा ३६३०)। शकन्धुः कर्कन्धुः कुलटा। 'सीमन्तः केशवेशेषु' १५०। हलीषा मनीषा लाङ्गलीषा पतञ्जलिः। 'सारङ्गः पशुपक्षिणोः' १५१। इति शकन्ध्वादिः।।

(वा०) एवे चानियोगे।

(वा०) ओत्वोष्ठयोः समासे वा।

(वा०)एमत्रादिषु छन्दसि।

९५. ओमाङोश्च

९६. उस्यपदान्तात्

९७. अतो गुणे

९८. अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ<sup>९</sup>

(वा०)-एकाचो न।

९९. नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा

१००. नित्यमाम्रेडिते डाचि

#### विमर्श

१-यहाँ से 'वान्तः' की अनुवृत्ति ६।१।८०। तक, तथा 'यि प्रत्यये' की अनुवृत्ति ६।१।८३। तक जाती है। २-'धातोः' की अनुवृत्ति ६।१।८३। तक जायेगी। ३-इस सूत्र का अधिकार ६।१।१११। तक जाता है। ४-यहाँ से 'आत्' की अनुवृत्ति ६।१।९६। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'वृद्धिः' की अनुवृत्ति ६।१।९२। तक, तथा 'एचि' की अनुवृत्ति ६।१।८९। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'उपसर्गात् धातौ' की अनुवृत्ति ६।१।९४। तक, तथा 'ऋति' की अनुवृत्ति ६।१।९२। तक जाती है। ७-इससूत्र से 'पररूपम्' की अनुवृत्ति ६।१।१००। तक जाती है। ८-यहाँ से 'अपदान्तात्' की अनुवृत्ति ६।१।९०। तक जाती है। ८-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ६।१।१००। तक जाती है।

१०१. अकः सवर्णे दीर्घः ।

(वा०) ऋति सवर्णे ऋ वा

(वा०) ऌति सवर्णे ऌ वा।

१०२. प्रथमयोः पूर्वसवर्णः र

१०३. तस्माच्छसो नः पुंसि

<mark>१०४. नादि</mark>चि<sup>३</sup>

१०५. दीर्घाज्जिस च

१०६. वा च्छन्दिस

१०७. अमि पूर्वः ५

१०८. संप्रसारणाच्च

१०९. एङः पदान्तादिति

११०. ङसिङसोश्च

१११. ऋत उत्

११२. ख्यत्यात्परस्य

११३. अतो रोरप्लुतादप्लुते १

११४. हिश च

११५. प्रकृत्यान्तः १ पादमव्यपरे

११६. अव्यादवद्यादवक्रमुखताय-

मवन्त्ववस्युषु च

११७. यजु<sup>११</sup>ष्युरः

११८ आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिछे-ऽम्बेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे

११९.अङ्ग इत्यादौ च

१२०. अनुदात्ते १२ च कुधपरे

१२१. अवपथासि च

१२२. सर्वत्र विभाषा गोः १३

<mark>१२३. अवङ्<sup>१४</sup> स्फोटायनस्य</mark>

१२४. इन्द्रे च

१२५. प्लुतप्रगृह्या अचि<sup>१५</sup> नित्यम्

१२६. आङोऽनुनासिकश्छन्दसि

१२७. इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्र<sup>१६</sup>

(वा०) न समासे।

(वा०) सिति च।

१२८. ऋत्यकः

१२९. अप्लुतवदुपस्थिते १७

१३०. ई३चाक्रवर्मणस्य

## विमर्श

१-यहाँ से 'अकः' की अनुवृत्ति ६।१।१०७। तक तथा 'दीर्घः' की ६।१।१०६। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'पूर्वसवर्णः' की अनुवृत्ति ६।१।१०६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'इचि' की अनुवृत्ति ६।१।१०६। तक, तथा 'न' की अनुवृत्ति ६।१।१०५। तक जाती है। ४-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ६।१।१०६। तक जाती है। ५-(पूर्वः' की अनुवृत्ति ६।१।११०। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'एङः' तथा 'अति' की अनुवृत्ति ६।१।११२। तक जाती है। ७ 'ङिसिङसोः' की अनुवृत्ति ६।१।११२। तक जायेगी। ८- 'उत्' की अनुवृत्ति ६।१।११४। तक जायेगी। ८- इस सूत्र से 'अतः रोः' की अनुवृत्ति ६।१।११४। तक जाती है। १०-यहाँ से 'प्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६।१।१३०। तक, तथा 'अन्तःपादम्' की ६।१।११६। तक जाती है। ११- 'यजृष्ति' की अनुवृत्ति ६।१।१२१। तक जायेगी। १२- 'अनुवृत्ति ६।१।१२१। तक जायेगी। १३-यहाँ से 'गोः' की अनुवृत्ति ६।१।१२४। तक, तथा 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।१।१२३। तक जायेगी। १५- 'अवः' की अनुवृत्ति ६।१।१२४। तक जायेगी। १६-यहाँ से 'शाकल्यस्य हस्वश्च' की अनुवृत्ति ६।१।१२८। तक जाती है। १७-इस सूत्र से 'अप्लुतवत्' की अनुवृत्ति ६।१।१३०। तक जाती है। १७-इस सूत्र से 'अप्लुतवत्' की अनुवृत्ति ६।१।१३०। तक जाती है।

१३१. दिव उत्

१३२. एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि<sup>१</sup>

१३३. स्यश्छन्दसि बहुलम्

१३४. सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्

१३५. सूट्<sup>२</sup>कात्पूर्वः

१३६. अडभ्यासव्यवायेऽपि

१३७. संपरिभ्यां करोतौ ३ भूषणे

१३८. समवाये च

१३९. उपा<sup>४</sup>त्प्रतियत्नवैकृतवाक्या-ध्याहारेषु च

१४०. किरतौ 4 लवने

१४१. हिंसायां प्रतेश्च

१४२.अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (वा०) किरतेर्हर्षजीविकाकुलायकरणेषु।

१४३. कुस्तुम्बुरुणि जातिः

१४४. अपरस्पराः क्रियासातत्ये

१४५. गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु

१४६. आस्पदं प्रतिष्ठायाम्

१४७. आश्चर्यमनित्ये

१४८. वर्चस्केऽवस्करः

१४९ अपस्करो स्थाङ्गम्

१५०. विष्किरः शकुनौ वा

१५१. हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे

१५२. प्रतिष्कशश्च कशेः

१५३. प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी १५४ मस्करमस्करिणौ वेणपरिवा

१५४.मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राज-कयोः

१५५. कास्तीराजस्तुन्दे नगरे

१५६. कारस्करो वृक्षः

१५७. पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् २०९. 'पारस्करो देशः १५२। 'कारस्करो वृक्षः' १५३। 'रथस्या (रयस्था) नदी' १५४। 'किष्कुः प्रमाणम्' १५५। 'किष्किन्धा गुहा' १५६। तद्वहतोःकरपत्योश्चोरदेवतयोः सुट् तलोपश्च') १५७। 'प्रातुम्पतौ गवि कर्तरि'

१५८। इति पारस्करादिः।।

(वा०) प्रायस्य चितिचित्तयोः सुडस्कारो वा।

१५८. अनुदात्तं पदमेकवर्जम् १५९. कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः

१६० उञ्छादीनां च

२१०.उञ्छ म्लेच्छ जञ्ज नल्प (जल्प) जप वध 'युगः कालविशेषे रथाद्यपकरणे च' १५९। 'गरो दूष्ये' (गरो डूष्ये) १६०। अवन्तः । 'वेदवेगवेष्टबन्धाः करणे' १६१। 'स्तुयुद्धवश्छन्दसि' १६२। 'वर्तनिः स्तोत्रे' १६३। 'श्रश्चेदरः' १६४। 'साम्बतापौ भावगर्हायाम् ' १६५। 'उत्तमशश्चत्तमौ सर्वत्र' १६६। 'भक्षमन्यभोगमन्याः' १६७। हेहाः।। इत्युञ्छादिः।।

## विमर्श

१-यहाँ से 'सुलोपः' की अनुवृत्ति ६।१।१३४। तक, तथा 'हिल' की अनुवृत्ति ६।१।१३३। तक जाती है। २-इस सूत्र का अधिकार ६।१।१५७। तक जाता है। ३-यहाँ से 'संपरिभ्याम्' की अनुवृत्ति ६।१।१३८। तक, तथा 'करोतौ' की अनुवृत्ति ६।१।१३९। तक जाती है। ४-'उपात्' की अनुवृत्ति ६।१।१४१। तक जायेगी।५-'किरतौ' की अनुवृत्ति ६।१।१४२। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'अन्तः' की अनुवृत्ति ६।१।१८५। तक, तथा 'उदात्तः' की अनुवृत्ति ६।१।२२०। तक जाती है।

१६१. अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः

१६२. धातोः

१६३. चितः १

१६४. तद्धितस्य

१६५. कितः

१६६. तिसृभ्यो जसः

१६७. चतुरः शसि

१६८. सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः ३

१६९. अन्तोदात्ता<sup>४</sup>दुत्तरपदादन्यतर-स्यामनित्यसमासे

१७०. अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्

१७१. ऊडिदंपदाद्यपुम्रैद्युभ्यः

(वा०) ऊठ्युपधाग्रहणं कर्तव्यम्।

१७२. अष्टनो दीर्घात्

१७३. शतुरनुमो नद्यजादी६

(वा०) बृहन्महतोरुपसंख्यानम्।

१७४. उदात्तयणो हल्पूर्वात्

१७५. नोङ्धात्वोः

१७६. ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप्

१७७. नामन्यतरस्याम्<sup>९</sup>

१७८. ड्याश्छन्दिस बहुलम्

१७९. षट्त्रिचतुभ्यों १० हलादिः

१८०. झल्युपोत्तमम् ११

१८१. विभाषा भाषायाम्

१८२. न<sup>१२</sup> गोश्वन्त्साववर्णराड<mark>ङ्-</mark> क्रुङ्कृद्भ्यः

१८३. दिवो झल्१३

१८४. नृ चान्यतरस्याम्

१८५. तित्स्वरितम्

१८६. तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्ल-सार्वधातुकम<sup>१४</sup>नुदात्तमिह्नङोः

१८७. आदिः सिचोऽन्यतरस्याम् १५

१८८. स्वपादिहिंसामच्यनिटि १६

१८९. अभ्यस्तानामादिः १७

१९०. अनुदात्ते च

## विमर्श

१-यहाँ से 'चितः' की अनुवृत्ति ६।१।१६४। तक जाती है। २-'तिद्धितस्य' की अनुवृत्ति ६।१।१६५। तक जायेगी। ३-'एकाचः' तृतीयादिः' की अनुवृत्ति ६।१।१६९। तक तथा 'विभक्तिः' की अनुवृत्ति ६।१।१८४। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'अन्तोदात्तात्' की अनुवृत्ति ६।१।१७७। तक जाती है। ५-यहाँ से 'असर्वनामस्थानम्' की अनुवृत्ति ६।१।१७५। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'नद्यजादी' की अनुवृत्ति ६।१।१७५। तक जाती है। ८-यहाँ. से 'हस्वः' तथा 'मतुप्' की अनुवृत्ति ६।१।१७७। तक जायेगी। ९-'नाम्' की अनुवृत्ति ६।१।१८७। तक जायेगी। १०-'पट्त्रिचतुर्भ्यः' की अनुवृत्ति ६।१।१८१। तक जायेगी। ११-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ६।१।१८१। तक जाती है। १२-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ६।१।१८४। तक जाती है। १३-'झल्' की अनुवृत्ति ६।१।१८४। तक जाती है। १५-यहाँ से 'लसार्वधातुकम्' की अनुवृत्ति ६।१।१९२। तक जाती है। १६-'अच्यनिटि' की अनुवृत्ति ६।१।१८९। तक जाती है। १६-'अच्यनिटि' की अनुवृत्ति ६।१।१९२। तक तथा 'आदिः' की अनुवृत्ति ६।१।१९१। तक जाती है। १६-'अच्यनिटि' की अनुवृत्ति ६।१।१९२। तक तथा 'आदिः' की अनुवृत्ति ६।१।१९९। तक जाती है।

१९१. सर्वस्य सुपि

१९२. भीह्रीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरा प्रत्ययात्पूर्वं पिति

१९३. लिति

१९४. आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्र

१९५. अचः कर्तृयिक

१९६. थलि च सेटीडन्तो वा-

**१९७**. ञ्नित्यादि<sup>३</sup>र्नित्यम्

१९८. आमन्त्रितस्य च

१९९. पथिमथोः सर्वनामस्थाने

२००. अन्तश्च तवै युगपत्

२०१. क्षयो निवासे

२०२. जयः करणम्

२०३. वृषादीनां च

२११. वृषः जनः ज्वरः ग्रहः हयः गयः नयः तायः तयः चयः अमः वेदः सूदः अंशः गुहा। 'शमरणौ संज्ञायां संमतौ भावकर्मणोः' १६८। मन्त्रः शान्तिः कामः यामः आरा धारा कारा वहः कल्पः पादः। इति वृषादिः।। आकृतिगणः।। अविहित-लक्षणमाद्युदात्तत्वं वृषादिषु ज्ञेयम्।। २०४. संज्ञायामुपमानम्

२०५. निष्ठा च द्वयजनात्

२०६. शुष्कधृष्टौ

२०७. आशितः कर्ता

२०८. रिक्ते विभाषा

२०९. जुष्टार्पिते च च्छन्दिस

२१०. नित्यं मन्त्रे

२११. युष्पदस्मदो<sup>७</sup>र्ङसि

२१२. डिय च

२१३. यतोऽनावः

२१४. ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः

२१५. विभाषा वेण्वन्धानयोः

२१६. त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम्

२१७. उपोत्तमं रिति

२१८. चड्यन्यतरस्याम्

२१९. मतोः पूर्वमात्संज्ञायां १० स्त्रियाम्

२२०. अन्तो ११ ऽवत्याः

२२१. ईवत्याः

२२२. चौ

(वा०) चोरतद्धित इति वक्तव्यम्।

२२३. समासस्य

(एकाचश्चायो ल्यपि च ये च क्षय्यजय्यावकः सवर्णेऽवपथाहिंसाया-मनुदात्तस्य विभाषा क्षय ईवत्यास्त्रीणि।।)

## इति पाणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।।

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'प्रत्ययात् पूर्वम्' की अनुवृत्ति ६।१।१९३। तक जाती है। २-यहाँ से 'आदिः अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ६।१।१९६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'आदिः' की अनुवृत्ति ६।१।२१६। तक जाती है। ४-यहाँ से 'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ६।१।२०५। तक जाती है। ५- 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।१।२०९। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'जुष्टार्पिते' की अनुवृत्ति ६।१।२१०। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'युष्पदस्मदोः' की अनुवृत्ति ६।१।२१२। तक जाती है। ८- 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।१।२१६। तक जायेगी। ९- 'उपोत्तमम्' की अनुवृत्ति ६।१।२१८। तक जाती है। १०-यहाँ से 'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ६।१।२२१। तक जाती है। ११-यहाँ से 'अन्तः' की अनुवृत्ति ६।१।२२३। तक जायेगी।

# द्वितीयः पादः

- १. बहुब्रोहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्
- २. तत्पुरुषे<sup>२</sup> तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युप-मानाव्ययद्वितीयाकृत्याः
- ३. 'वणों वणेंष्वनेते
- ४. गाधलवणयोः प्रमाणे
- ५. दायाद्यं दायादे
- ६. प्रतिबन्धि चिरकुच्छ्योः
- ७. पदेऽपदेशे
- ८. निवाते वातत्राणे
- ९. शारदेऽनार्तवे
- १०. अध्वर्युकषाययोर्जातौ
- ११. सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये
- १२. द्विगौ प्रमाणे
- १३. गन्तव्यपण्यं वाणिजे
- १४. मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके
- १५. सुखप्रिययो हिते
- १६. प्रीतौ च
- १७. स्वं स्वामिनि
- १८. पत्यावैश्वर्ये

- १९. न भूवाक्चिद्धिषु
- २०. वा भुवनम्
- २१. आशङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने
- २२. पूर्वे भूतपूर्वे
- २३. सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये
- २४. विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु
- २१२. विस्पष्ट विचित्र विचित्त व्यंक्त संपन्न पटु पण्डित कुशल चपल निपुण।। इति विस्पष्टादिः।।
- २५. श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्म-धारये<sup>५</sup>
- २६. कुमार६श्च
- २७. आदिः धप्रत्येनसि
- २८. पूगेष्वन्यतरस्याम्
- २९. इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ<sup>८</sup>
- ३०. बह्वन्यतरस्याम्<sup>९</sup>
- ३१. दिष्टिवितस्त्योश्च

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'प्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६।२।६३। तक तथा 'पूर्वपदम्' की अनुवृत्ति ६।२।१०९। तक जायेगी। २-यहाँ से 'तत्पुरुषे' की अनुवृत्ति ६।२।२४। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'सुखप्रिययोः' की अनुवृत्ति ६।२।१६। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'पत्यावैश्वयें' की अनुवृत्ति ६।२।२०। तक जाती है। ५-'कर्मधारये' की अनुवृत्ति ६।२।२०। तक जाती है। ५-'कर्मधारये' की अनुवृत्ति ६।२।२८। तक जाती है। ७-'आदिः' की अनुवृत्ति ६।२।२८। तक जायेगी।८-इस सूत्र से 'कुमारः' की अनुवृत्ति ६।२।२८। तक जाती।८-इस सूत्र से 'इगन्तकालकपालभगालशरावेषु' की अनुवृत्ति ६।२।३०। तक, तथा 'द्विगो' की अनुवृत्ति ६।२।३१। तक जाती है। ९-यहाँ से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ६।२।३१। तक जाती है।

३२. सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्व-कालात्

३३. परिप्रत्युपापावर्ज्यमानाहोरात्रावय-वेषु

३४. राजन्यबहुवचनद्वन्द्वे<sup>१</sup>ऽन्थक-वृष्णिषु

३५. संख्या

३६. आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी

३७. कार्तकौजपादयश्च

२१३. कार्तकौजपौ सावर्णिमाण्डकेयौ (सावर्णिमाण्ड्केयौ) अवन्त्यश्मकाः पैलश्या-पर्णेयाः किपश्यापर्णेयाः शैतिकाक्ष-पाञ्चालेयाः कटु कवाधू ले याः शाकलश् नकाः शाकलश् नकाः शाकलश् नकाः शाकलश् नकाः शाकलश् नकाः शाकलश् वाध्याः आर्चीभमौद्गलाः कृत्तिसुराष्ट्राः विन्तिसुराष्ट्राः तण्डवतण्डाः अविमत्तकामिवद्धाः बाध्रवशालङ्कायनाः अविमत्तकामिवद्धाः बाध्रवशालङ्कायनाः बाध्रवदानच्युताः कठकालापाः कठकौथुमाः कौथुमलौकाक्षाः स्त्रीकुमारम् मौद्गपैप्पलादाः वत्सजरन्तः सौशुतपार्थवाः जरामृत्यू याज्यानुवाक्ये।। इति कार्तकौजापादिः।। ३८.महारन्त्रीह्यापराहणागृष्टीष्ट्वासजा-

बालभारभारतहैलिहिलरौरवप्रवृद्धेषु

३९. क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे

४०. उष्ट्रः सादिवाम्योः

४१. गौः सादसादिसारथिषु

४२. कुरुगार्हपतिरक्तगुर्वसूतजरत्य-श्लीलदृढरूपापारेबडवातैतिलकद्रू-पण्यकम्बलो दासीभाराणां च

२१४.दासीभारः देवहूतिः देवभीतिः देवलातिः वसुनीतिः (वसूनितिः) औषधिः चन्द्रमाः।। इति दासीभारादिः।। आकृतिगणः।।

(वा०) कुरुवृज्योगीर्हपते।

४३. चतुर्थी गतदर्थे

४४. अर्थे

४५. क्ते ४च

४६. कर्मधारयेऽनिष्ठा

४७. अहीने द्वितीया

(वा०) अनुपसर्ग इति वक्तव्यम्।

४८. तृतीया कर्मणि

४९. गतिरनन्तरः

५०. तादौ च निति कृत्यतौ

५१. तवै चान्तश्च युगपत्

५२. अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये

५३. न्यधी च

५४. ईषदन्यतरस्याम्

५५. हिरण्यपरिमाणं धने

## विमर्श

१-यहाँ से 'द्वन्द्वे' की अनुवृत्ति ६।२।३७। तक जाती है। २-'महान्' की अनुवृत्ति ६।२।३९। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'चतुर्थीं' की अनुवृत्ति ६।२।४५। तक जाती है। ४-'क्ते' की अनुवृत्ति ६।२।४९। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'कर्मणि' की अनुवृत्ति ६।२।४९। तक जाती है। ६-यहाँ से 'गितः' की अनुवृत्ति ६।२।५२। तक, तथा 'अनन्तरः' की अनुवृत्ति ६।२।५१। तक जाती है। ७-यहाँ से 'अञ्चतौ वप्रत्यये' की अनुवृत्ति ६।२।५३। तक जाती है। ८- इस सूत्र से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ६।२।६३। तक जाती है।

५६. प्रथमोऽचिरोपसँपत्तौ

<mark>५७. कतरकतमौ कर्मधारये</mark> १

५८. आयों ब्राह्मणकुमारयोः

५९. राजा<sup>३</sup> च

६०. षष्ठी प्रत्येनसि

६१. क्ते नित्यार्थे

६२. ग्रामः शिल्पिनि

६३. राजा च प्रशंसायाम्

६४. आदिरुदात्तः ५

६५. सप्तमीहारिणौ धर्म्येंऽहरणे

६६. युक्ते च

६७. विभाषा ६५ ध्यक्षे

६८. पापं च शिल्पिन

६९.गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे

७०. अङ्गानि मैरेये

७१. भक्ताख्यास्तदर्थेषु

७२. गोविडालसिंहसैन्धवेषूपमाने

७३. अके जीविकार्थे

७४. प्राचां क्रीडायाम्

७५. अणि नियुक्ते

७६. शिल्पिनि चाकुञः १

७७. संज्ञायां च

७८. गोतन्तियवं पाले

७९. णिनि १०

८०. उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव

८१. युक्तारोह्यादयश्च

२१५ युक्तारोही आगतरोही आगतयोधी आगतवञ्ची आगतनन्दी आगतप्रहारी आगतमंत्स्यः क्षीरहोता भगिनीभर्ता ग्राामगोधुक् अश्वत्रिरात्रः गर्गत्रिरात्रः व्युष्टित्रिरात्र गणपादः एकशितिपाद्। पात्रेसमितादयश्च' १६९। इति युक्तारोह्यादिः।।

८२. दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटं जे ११

८३. अन्त्यात्पूर्वं बह्नचः

८४. ग्रामेऽनिवसन्तः

८५. घोषादिषु च

२१६. घोष घट (कट) वल्लभ हृद बदरी पिङ्गल (पिङ्गली) माला रक्षा शाला (वृट्) कूट (कट्) शाल्मली अश्वत्थ तृण (शिल्पी) मुनि प्रेक्षाकू (प्रेक्षा)।। इति घोषादिः।।

८६. छात्र्यादयः शालायाम् २१७. छात्रि पेलि भाण्ड व्याडि आखण्डि

आटि गोमि।। इति छात्र्यादिः।।

८७. प्रस्थे<sup>१२</sup> ऽवृद्धमकर्क्यादीनाम् २१८. कर्कि (कर्की) मध्नी मकरी कर्कन्धु

शमी करीरि (करीर) कन्दुक कुबल (कवल) बदरी।। इति कर्क्योदिः।।

## विमर्श

१-'कर्मधारये' की अनुवृत्ति ६।२।५९। तक जायेगी। २-'ब्राह्मणकुमारयोः' की अनुवृत्ति ६।२।५९। तक जायेगी। ३-'राजा' की अनुवृत्ति ६।२।६०। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'शिल्पिनि' की अनुवृत्ति ६।२।६३। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'आदिः' की अनुवृत्ति ६।२।९१। तक, तथा 'उदात्तः' की अनुवृत्ति ६।२।१९८। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।२।६८। तक जाती है। ७-यहाँ से 'अके' की अनुवृत्ति ६।२।७४। तक जाती है। ८-यहाँ से 'अणि' की अनुवृत्ति ६।२।७७। तक जाती है। १-इस सूत्र से 'चाकृजः' की अनुवृत्ति ६।२।७७। तक जाती है। १०-'णिनि' की अनुवृत्ति ६।२।८०। तक जायेगी। ११-'जे' की अनुवृत्ति ६।२।८३। तक जायेगी। १२-यहाँ से 'प्रस्थे' की अनुवृत्ति ६।२।८८। तक जाती है।

८८. मालादीनां च

२१९. माला शाला शोणा (शोण) द्राक्षा स्नाक्षा क्षामा काञ्ची एक काम।। इति मालादिः।

८९. अमहन्न वन्नगरेऽनुदीचाम्

९०. अमें<sup>२</sup>चावर्णं द्व्यच्त्र्यच्

९१.न भूताधिकसंजीवमद्राश्मकज्जलम्

(वा०) आद्युदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां

छन्दस्युपसंख्यानम्।

९२. अन्तः

९३. सर्वं गुणकात्स्न्यें

(वा०) गुणात्तरेण तरपो लोपश्चेति-

वक्तव्यम्

९४. संज्ञायां गिरिनिकाययोः

९५. कुमार्यां वयसि

९६. उदकेऽकेवले

९७. द्विगौ क्रतौ

९८. सभायां नपुंसके

<mark>९९. पुरे<sup>४</sup>प्राचाम्</mark>

१००. अरिष्टगौडपूर्वे च

१०१. न हास्तिनफलकमार्देयाः

१०२. कुसूलकूपकम्भशालं बिले

१०३. दिक्छब्दा<sup>५</sup>ग्रामजनपदाख्यान-चानराटेषु

१०४. आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि

१०५. उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च

१०६. बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्

१०७. उदराश्वेषुषु

१०८.क्षेपे

१०९ नदी बन्ध्नि

११०. निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्

१११. उत्तरपदादिः

११२. कणों वर्णलक्षणात्

११३. संज्ञौपम्ययोश्च<sup>१०</sup>

११४. कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घं च

११५. शृङ्गमवस्थायां च

११६. नञो जरमरमित्रमृताः

११७. सोर्म<sup>११</sup>नसी अलोमोषसी

११८. क्रत्वादयश्च

२२०. ऋतु दृशीक प्रतीक प्रतूर्ति हव्य भव्य

भग।। इति क्रत्वादिः।।

#### विमर्श

१-यहाँ से 'अमहत्रवम्' की अनुवृत्ति ६।२।९०। तक जाती है। २-यहाँ से 'अमें' की अनुवृत्ति ६।२।९१। तक जाती है। ३-इस सूत्र का अधिकार ६।२।११०। तक जाता है। ४-इस सूत्र से 'पुरे' की अनुवृत्ति ६।२।१०१। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'दिक्शब्दाः' की अनुवृत्ति ६।२।१०५। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'बहुब्रीहों' की अनुवृत्ति ६।२।१२०। तक, तथा 'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ६।२।१०८। तक जाती है। ७-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ६।२।१०८। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'उत्तरपदः' की अनुवृत्ति ६।२।१९९। तक, तथा 'आदिः' की अनुवृत्ति ६।२।१४२। तक जाती है। १०-यहाँ से 'संज्ञौपम्ययोः' की अनुवृत्ति ६।१।१५। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'सोः' की अनुवृत्ति ६।२।१२०। तक जायेगी।

११९. आद्युदात्तं द्वयच्छन्दसि<sup>१</sup>

१२०. वीरवीयौं च

१२१. कूलतीरतूलमूलशालाक्ष-सममव्ययीभावे

१२२.कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगौ

१२३. तत्पुरुषे शालायां नपुंसके र

१२४. कन्था³ च

१२५. आदिश्चिहणादीनाम्

२२१. चिहण मदुर सद्रुमर वैतुल पटत्क बैडालिकर्णक बैडालिकर्णि कुक्कुट चिक्कण

चित्कण।। इति चिहणादिः।।

१२६.चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम्

१२७. चीरमुपमानम्

१२८. पललसूपशाकं मिश्रे

१२९. कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम्

१३०. अकर्मधारये राज्यम्

(वा०) चेलराज्यादिस्वरादव्ययस्वरो भवति पूर्वविप्रतिषेधेन।

१३१. वर्ग्यादयश्च

२२२. दिगादिषु वर्गादयस्त एव कृतयदन्ता वर्ग्यादयः।।

१३२. पुत्रः ५ पुंभ्यः

१३३. नाचार्यराजित्विक्संयुक्तज्ञात्या-ख्येभ्यः १३४. चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः <sup>६</sup>

२२३. चूर्ण करिव करिपं शाकिन शाकट द्राक्षा तूस्त कुन्दुम दलप चमसी चक्कन चौल।। इति चूर्णादिः।।

१३५.षट् च काण्डादीनि

२२४. काण्ड चीर पलल सूप शाक कूल।।

इति काण्डादिः।। १३६. कुण्डं वनम्

१३७. प्रकृत्या भगालम्

१३८.शितेर्नित्याबह्वज्बहुव्रीहावभसत्

१३९. गतिकारकोपपदात्कृत्

१४०. उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्

२२५. वनस्पतिः वृहस्पतिः शचीपतिः तनूनपात् नराशंसः शुनःशेफः शण्डामकौ तृष्णावरूत्री लम्बाविश्ववयसौ मर्मृत्युः।। इति

वनस्पत्यादिः।।

१४१. देवताद्वन्द्वे<sup>९</sup> च

१४२. नेात्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवी-रुद्रपूषमन्थिषु

१४३. अन्तः १०

१४४. थाथघञ्काजबित्रकाणाम्

१४५. सूपमानात्कः ११

१४६. संज्ञायामनाचितादीनाम् १२

२२६. आचित पर्याचित आस्थापित परिगृहीत

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ६।२।१२०। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'तत्पुरुषे' की अनुवृत्ति ६।२।१३७। तक, तथा 'नपुंसके' की अनुवृत्ति ६।२।१२५। तक जायेगी। ३-'कन्या' की अनुवृत्ति ६।२।१२५। तक जायेगी। ४-'अकर्मधारये' की अनुवृत्ति ६।२।१३१। तक जाती है। ६-यहाँ से 'अप्राणिषष्ठ्याः' की अनुवृत्ति ६।२।१३५। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'प्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६।२।१४२। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'प्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६।२।१४२। तक जाती है। ८-'उभे युगपत्' की अनुवृत्ति ६।२।१४२। तक जाती है। १०-इस सूत्र का अधिकार पादसमाप्तिपर्यन्त अर्थात् ६।२।१९९। तक जाती है। ११-'क्तः' की अनुवृत्ति ६।२।१४९। तक जायेगी। १२-'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ६।२।१४८। तक जायेगी।

निरुक्त प्रतिपन्न अपश्लिष्ट प्रश्लिष्ट उपहित उपस्थित। 'संहितागवि' १७०। इत्या-चितादिः।।

१४७. प्रवृद्धादीनां च
२२७. 'प्रवृद्धं यानम् ' १७१। 'प्रवृद्धो
वृषतः' १७२।'प्रयुता सूष्णवः' १७३। 'आकर्षेऽविहतः' १७४। 'अविहतो भोगेषु' १७५। खट्वारूढः। कविशस्तः।। इति प्रवृद्धादिः।। आकृति-गणोऽयम् ।। तेन।। प्रवृद्धं यानम् ।। अप्रवृद्धो वृषकृतो स्थ इत्यादि।।

१४८. कारका १दत्तश्रुतयोरेवाशिषि

१४९. इत्यंभूतेन कृतमिति च

१५०. अनो भावकर्मवचनः

१५१. मन्किन्व्याख्यानशयनासन-स्थानयाजकादिक्रीताः

१५२. सप्तम्याः पुण्यम्

१५३. ऊनार्थकलहं तृतीयायाः<sup>२</sup>

१५४. मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ

१५५. नञो गुणप्रतिषेधे³संपाद्यर्हिह-तालमर्थास्तद्धिताः

१५६. ययतोश्चातदर्थे

१५७. अच्कावशक्तौ४

१५८. आक्रोशे<sup>५</sup> च

१५९. संज्ञायाम्

१६०. कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च

२२८. चारु साधु यौधिक (यौधिक) अनङ्ग। मेजय वदान्य अकस्मात्। 'वर्तमानवर्धमान-त्वरमाणिध्रयमाणक्रीयमाणरोचमानशोभमानाः संज्ञायाम्' १७६ 'विकारसदृशे व्यस्तसमस्ते' १७७। गृहपति गृहपतिक ('राजाह्नो-श्छन्दिस') १७८। इति चार्वादिः।।

(वा०) राजाह्रोश्छन्दसि।

१६१. विभाषा तृत्रत्रतीक्ष्णशुचिषु

१६२. बहुव्रीहा<sup>६</sup>विदमेतत्तद्भ्यः प्रथम-पूरणयोः क्रियागणने

१६३. संख्यायाः स्तनः ७

१६४. विभाषा छन्दसि

१६५. संज्ञायां मित्राजिनयोः

(वा०)ऋषिप्रतिषेधोऽमित्रे।

१६६. व्यवायिनोऽन्तरम्

१६७. मुखं स्वाङ्गम्

१६८. नाव्ययदिक्छब्दगोमहत्स्थूल-मुष्टिपृथुवत्सेभ्यः

१६९. निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्

१७०. जातिकालसुखादिभ्यो<sup>९</sup>ऽनाच्छा-

दनात्कोऽकृतमितप्रतिपन्नाः

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'कारकात्' की अनुवृत्ति ६।२।१५१। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'तृतीयायाः' की अनुवृत्ति ६।२।१५४। तक जाती है। ३-यहाँ से 'नञः' की अनुवृत्ति ६।२।१६१। तक, तथा 'गुणप्रतिषेधे तिद्धताः' की अनुवृत्ति ६।२।१५६। तक जाती है। ४-यहाँ से 'अच्की' की अनुवृत्ति ६।२।१५८। तक जाती है। ५-'आक्रोशे' की अनुवृत्ति ६।२।१५९। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'बहुब्रीहौ' की अनुवृत्ति ६।२।१७७। तक जाती है। ७-'संख्यायाः स्तनः' की अनुवृत्ति ६।२।१६४। तक जायेगी। ८-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति ६।२।१६९। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'जातिकालसुखादिभ्यः' की अनुवृत्ति ६।२।१७१। तक जाती है।

१७१.वा जाते

१७२. नञ्सुभ्याम्१

१७३. कपि रपूर्वम्

१७४. हस्वान्तेऽन्त्यात्पूर्वम्

१७५. बहो र्नञ्वदुत्तरपदभूम्नि

१७६. न गुणादयोऽवयवाः

२२९.गुण अक्षर अध्याय सूक्त छन्दोमान।।

इति गुणादिः।। आकृतिगणः।।

१७७. उपसर्गा रत्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु

१७८. वनं ५समासे

१७९. अन्तः

१८०. अन्तश्च

१८१. न निविभ्याम्

१८२. परेरभितोभावि मण्डलम्

१८३. प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्

१८४. निरुदकादीनि च

२३०. निरुदक निरुपल निर्मक्षिक निर्मशक निष्कालक निष्कालिक निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीप निस्तरीक निरजिन (उदजिन) उपाजिन। 'परेर्हस्तपादकेशकर्षाः' १७९।

इति निरुदकादिः।। आकृतिगणः।।

१८५. अभेर्मुखम्

१८६. अपा<sup>८</sup>च्च

१८७. स्फिगपूतवीणाऽञ्जोऽध्वकु-क्षिसीरनामनाम च

१८८. अधेरुपरिस्थम्

१८९. अनोर<sup>९</sup>प्रधानकनीयसी

१९०. पुरुषश्चान्वादिष्टः

१९१. अतेरकृत्पदे

<mark>(वा०) अतेर्धातुलोप इति वक्तव्यम्।</mark>

१९२. नेरनिधाने

१९३. प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे १०

२३१. अंशु जन (राजन् ) उष्ट्र खेटक अजिर आर्द्रा श्रवण कृत्तिका अर्धपुर।। इत्यंश्वादिः।।

१९४. उपाद् द्व्यजजिनमगौरादयः

२३२. गौर तैष तैल लेट लोट जिह्वा कृष्ण कन्या गुध कल्प पाद।। इति गौरादिः।।

१९५. सोरवक्षेपणे

१९६. विभाषो ११त्पुच्छे

१९७. द्वित्रिभ्यां पाद्-दन्मूर्धसु बहुव्रीहौ<sup>१२</sup>

१९८. सर्क्थं १३ चाक्रान्तात्

१९९. परादिश्छन्दिस बहुलम्

#### विमर्श

१- 'नञ्सुभ्याम्' की अनुवृत्ति ६।२।१७४। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'किपि' की अनुवृत्ति ६।२।१७४। तक जायेगी। ३- यहाँ से 'बहोः' की अनुवृत्ति ६।२।१७६। तक जाती है। ४- 'उपसर्गात्' की अनुवृत्ति ६।२।१९६। तक जायेगी। ५- 'वनम्' की अनुवृत्ति ६।२।१७९। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'अन्तः' की अनुवृत्ति ६।२।१८१। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'मुखम्' की अनुवृत्ति ६।२।१८६। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'अपात्' की अनुवृत्ति ६।२।१८७। तक जाती है। ९- 'अनोः' की अनुवृत्ति ६।२।१९०। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'तत्पुरुषे' की अनुवृत्ति ६।२।१९६। तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'बहुव्रीहौं' की अनुवृत्ति ६।२।१९८। तक जाती है। १३- 'सक्थम्' की अनुवृत्ति ६।२।१९८। तक जाती है। १३- 'सक्थम्' की अनुवृत्ति ६।२।१९९। तक जायेगी।

(वा०) त्रिचक्रादीनां छन्दस्युप-संख्यानम्। २३३. (वा ३८६९)। त्रिचक्र त्रिवृत् त्रिबङ्कर।। इति त्रिचक्रादिः।। आकृतिगणः।। (बहुव्रीहावाशङ्कागौः सादक्ते नित्यार्थे युक्ताब हास्तिनकूलतीरदेवताविभाषा न निव्येकोनविंशतिः।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।।

-)8-000-08(-

# तृतीयः पादः

१. अलुगुत्तरपदे<sup>१</sup> २. पंजम्याः स्तोव

२. पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः

(वा॰) ब्राह्मणाच्छंसिन उप-संख्यानम्।

३.ओजः सहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः<sup>२</sup>

(वा०) अञ्जस उपसंख्यानम्।

(वा०) पुंसानुजो जनुषान्ध इति च।

<mark>४. मनसः³संज्</mark>ञायाम्

५. आज्ञायिनि च

६. आत्मनश्च<sup>४</sup>

(वा०) पूरणे।

७. वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ५

८. परस्य च

<mark>९. हलदन्तात्सप्तम्याः ६ संज्ञायाम्</mark>

(वा०) हद्युभ्यां च।

१०. कारनाम्नि च प्राचां हलादौ

११. मध्याद् गुरौ

(वा०) अन्ताच्च।

१२. अमूर्धमस्तकात्स्वाङ्गादकामे

१३.बन्धे च विभाषा

१४. तत्पुरुषे कृति बहुलम्

१५. प्रावृट्शरत्कालदिवां जे॰

१६. विभाषा वर्षक्षरशरवरात्

१७. धकालतनेषु कालनाम्नः

१८. शयवासवासिष्वकालात्

(वा०) अपो योनियन्मतिषु।

१९. नेन्सिद्धवध्नातिषु च

२०. स्थे च भाषायाम्

२१.षष्ट्या आक्रोशे १०

(वा०) वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्ति-दण्डहरेषु।

(वा॰) आमुष्यायणामुष्यपुत्रिका-मुष्यकुलिकेति च।

(वा०) देवानां प्रिय इति च (मूर्खे।)।

(वा०) शेफपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः संज्ञायाम्।

(वा०) दिवश्च दासे।

२२. पुत्रेऽन्यतरस्याम्

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'अलुक्' का अधिकार ६।३।२४। तक, तथा 'उत्तरपदे' का ६।३।१३९। तक जाता है। २-'तृतीयायाः' की अनुवृत्ति ६।३।६। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'मनसः' की अनुवृत्ति ६।३।५। तक जाती है। ४-'आत्मनः' की अनुवृत्ति ६।३।७। तक जाती है। ५-इस सूत्र की अनुवृत्ति ६।३।८। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'हलदन्तात्' की अनुवृत्ति ६।३।१३। तक, तथा 'सप्तम्याः' की अनुवृत्ति ६।३।२०। तक जाती है। ७-'जे' की अनुवृत्ति ६।३।१६। तक जायेगी। ८- इस सूत्र से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।३।१८। तक जाती है। ९-'न' की अनुवृत्ति ६।३।२०। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'षष्ट्याः' की अनुवृत्ति ६।३।२४। तक, तथा 'आक्रोशे' की अनुवृत्ति ६।३।२२। तक जाती है।

२३. ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः १ (वा०) विद्यायोनिसंबन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तर-पदग्रहणम्।

२४. विभाषा स्वसृपत्योः

२५, आनङृतो र द्वन्द्वे

'२६. देवताद्वन्द्वे३ च

(वा०) वायुशब्दप्रयोगे प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२७. ईदग्नेः ४सोमवरुणयोः

२८. इद्वृद्धौ

(वा०) विष्णौ न

२९. दिवो द्यावा५

३०. दिवसश्च पृथिव्याम्

३१. उषासोषसः

३२. मातरपितरावुदीचाम्

३३. पितरा मातरा च च्छन्दिस

३४.स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ्<sup>६</sup> समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी-प्रियादिष्

२३४. प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्तिः सचिवा स्वसा (स्वा) कान्ता (क्षान्ता) समा चपला दुहिता वामना (तनया) इति प्रियादिः।। ३५. तसिलादिष्वाकृत्वसुचः

२३५.तिसल् त्रल् तरप् तमप् चरट् जातीयर् कल्पप् देशीयर् रूपप् पाशप् थल् थाल् दा र्हिल् तिल थ्यन्।। एते तिसलादयः।।

(वा॰) शसि बहल्पार्थस्य पुंवद्धावो वक्तव्यः।

(वा०) त्वतलोर्गुणवचनस्य।

(वा०) भस्याढे तद्धिते।

(वा०) ठक्छसोश्च।

३६. क्यङ्मानिनोश्च

३७. न कोपधायाः

(वा०) कोपधप्रतिषेधे तद्धितवुग्रहणम्।

३८. संज्ञापूरण्योश्च

३९. वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धि-तस्यारक्तविकारे

४०. स्वाङ्गाच्चेतः

(वा०) अमानिनीति वाच्यम्।

४१. जातेश्च

४२. पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु

(वा०) कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु। २३६-२३७. (वा ३९३४)। कुक्कुटी मृगी काकी अण्ड पद शाव भ्रुकुंस भ्रुकुटी।। इति कुक्कुट्याद्यण्डादी।।

४३.घरूपकल्पप्चेलड् ब्रुवगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो ह्रस्वः<sup>८</sup>

## विमर्श

१-यहाँ से 'ऋतः' की अनुवृत्ति ६।३।२४। तक, तथा 'विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः' की अनुवृत्ति ६।३।२५। तक जाती है। २-'आनङ्' की अनुवृत्ति ६।३।२६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'देवताद्वन्द्वे' की अनुवृत्ति ६।३।३१। तक जाती है। ४-यहाँ से 'अग्नेः' की अनुवृत्ति ६।३।२८। तक जाती है। ५-'दिवो द्यावा' की अनुवृत्ति ६।३।३०। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'स्त्रियाः अनूङ्' की अनुवृत्ति ६।३।४२। तक, तथा 'पुंवत्' की अनुवृत्ति ६।३।४१। तक और 'भाषितपुंस्कात्' की अनुवृत्ति ६।३।४३। तक जाती है। ७-यहाँ से 'घरूपकल्पप्चेलङ् ब्रुवगोत्रमतहतेषु हस्वः' की अनुवृत्ति ६।३।४५।तक जाती है।

४४. नद्याः शेषस्यान्यंतरस्याम् (वा०) कृत्रद्या न। ४५. उगितश्च <mark>४६. आन्म<sup>२</sup>महतः समानाधिकरण-</mark> जातीययोः (वा०) महत आत्वे घासकरविशिष्टे-षूपसंख्यानं पुंवद्धावश्च। (वा०) अष्टनः कपाले हविषि। (वा०) गवि च युक्ते। ४७. द्व्यष्टनः संख्यायामबहु-व्रीह्यशीत्योः<sup>३</sup> (वा०) प्राक्शतादिति वक्तव्यम्। ४८. त्रेस्रयः ४ ४९.विभाषा चत्वारिंशत्त्रभृतौ सर्वेषाम् ५०. हृदयस्य हृल्लेख पदण्लासेषु ५१. वा शोकष्यञ्रोगेषु ५२. पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ५३. पद्यत्यतदर्थे (वा०) इके चरतावुपसंख्यानम्। ५४. हिमकाषिहतिषु च

५५. ऋचः शे ५६. वा घोषमिश्रशब्देषु (वा०) निष्के चेति वक्तव्यम्। ५७. उदकस्योदः ४संज्ञायाम् (वा०) उत्तरपदस्येति च वक्तव्यम्। ५८. पेषंवासवाहनधिषु च ५९. एकहलादौ पूरियतव्येऽन्यतर-स्याम्९ ६०. मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवी-वधगाहेषु च ६१.इको ह्रस्वो<sup>१°</sup>ऽड्यो गालवस्य (वा०) इयङुवङ्भाविनामव्ययानां च नेति वाच्यम्। (वा०) अभ्रुकंसादीनामिति वक्तव्यम्। ६२. एक तद्धिते च ६३. ड्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् ११ ६४. त्वे च ६५.इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु ६६. खित्यनव्ययस्य १२ ६७. अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्१३

६८. इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'नद्याः' और 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ६।३।४५। तक जायेगी। २-'आत्' की अनुवृत्ति ६।३।४९। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'संख्यायामबहुव्रीह्मशीत्योः' की अनुवृत्ति ६।३।४९। तक जाती है। ४-'त्रयः' की अनुवृत्ति ६।३।४९। तक जायेगी। ५-'हृदयस्य हृत्' की अनुवृत्ति ६।३।५१। तक जाती है। ६-यहाँ से 'पादस्य' की अनुवृत्ति ६।३।५६। तक जाती है। ७-'पद्' की अनुवृत्ति ६।३।५६। तक जाती है। ८-यहाँ से 'उदकस्योदः' की अनुवृत्ति ६।३।६०। तक जाती है। ९-'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ६।३।६१। तक जायेगी। १०-'हृस्वः' की अनुवृत्ति ६।३।६६। तक जायेगी। ११-इस सूत्र से 'ड्यापोः बहुलम्' की अनुवृत्ति ६।३।६४। तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'खिति' की अनुवृत्ति ६।३।६८। तक तथा 'अनव्ययस्य' की अनुवृत्ति ६।३।६७। तक जाती है। १३-'मुम्' की अनुवृत्ति ६।३।७२। तक जाती है। ६९. वाचंयमपुरन्दरौ च

७०. कारे सत्यागदस्य

(वा०) अस्तोश्चेति वक्तव्यम्।

(वा०) भक्षस्य च छन्दिस।

(वा०) धेनोर्भव्यायाम्।

(वा०) लोकस्य पृणे।

(वा०) इत्वेऽनभ्यासस्य।

(वा०) भ्राष्ट्राग्न्योरिन्धे।

(वा०) गिलेऽगिलस्य।

(वा०) गिलगिले च।

(वा०) उष्णभद्रयोः करणे।

(वा०) सूतोयराजभोजकुलमेरुभ्यो दुहितुः पुत्रड्वा।

७१. श्येनतिलस्य पाते ञे

७२. रात्रेः कृति विभाषा

७३. नलोपो नञः१

(वा०) नञो नलोपस्तिङि क्षेपे।

७४. तस्मान्नुडचि

७५. नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिन-कुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या<sup>२</sup>

७६. एकादिश्चैकस्य चादुक्

७७. नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्

७८. सहस्य सः<sup>३</sup> संज्ञायाम्

७९. ग्रन्थान्ताधिके च

८०. द्वितीये चानुपाख्ये

८१. अव्ययीभावे चाकाले

८२. वोपसर्जनस्य

८३. प्रकृत्याशिषि

(वा०) अगोवत्स<mark>हलेष्विति वाच्यम्।</mark>

८४.समानस्य च्छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदर्केषु

८५. ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्र-रूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु

८६. चरणे ब्रह्मचारिणि

८७. तीर्थे ये

८८. विभाषोदरे

८९. दृग्दृशवतुषु

(वा०) दृक्षे चेति वक्तव्यम्।

९०. इदंकिमोरीश्की

(वा०) दृक्षे चेति वक्तव्यम्।

९१.आ सर्वनाम्नः

(वा०) दृक्षे चेति वक्तव्यम्।

९२. विष्वग्देवयोश्च टेरद्रचञ्चताव-प्रत्यये<sup>८</sup>

(वा०) छन्दिस स्त्रियां बहुलं विष्वग्देव-योष्टेप्द्र्यादेशः।

९३. समः समि

९४. तिरसस्तिर्यलोपे

९५. सहस्य<sup>९</sup>सिधः

#### विमर्श

१- 'नञः' की अनुवृत्ति ६।३।७७। तक जाती है। २- 'प्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६।३।७७। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'सहस्य' की अनुवृत्ति ६।३।८३। तक, तथा 'सः' की अनुवृत्ति ६।३।८९। तक जाती है। ४- 'समानस्य' की अनुवृत्ति ६।३।८९। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'ये' की अनुवृत्ति ६।३।८८। तक जाती है। ६-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ६।३।९१। तक जाती है। ७- 'सर्वनाम्नः' की अनुवृत्ति ६।३।९१। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'अञ्चतावप्रत्यये' की अनुवृत्ति ६।३।९५। तक जाती है। ९- 'सहस्य' की अनुवृत्ति ६।३।९६। तक जायेगी।

९६. सधमादस्थयोश्छन्दसि ९७. द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योऽपर्श्त् (वा०) अवर्णान्ताद्वा। ९८. ऊदनोर्देशे ९९.अषष्ट्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगा-शीरा शास्थास्थितोत्सुकोतिकार-करागच्छेषु

१००. अर्थे विभाषा १०१. कोः कत्तत्पुरुषेऽचि (वा०) त्रौ च। १०२. रथवदयोश्च १०३. तृणे च जातौ

१०४. का<sup>४</sup>पथ्यक्षयोः

१०५. ईषदर्थे

१०६. विभाषा पुरुषे

१०७. कवं चोष्णे

१०८. पथि च च्छन्दिस

१०९. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् २३८. पृषोदर पृषोत्यान वलाहक जीमूत श्मशान उलूखल पिशाच वृसी मयूर।। इति

पृषोदरादिः।। आकृतिगणः।।

(वा०)दिक्छब्देभ्यस्तीरस्य तारभावो वा। (वा०) षष उत्वं दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च।

(वा०) धासु वेति वाच्यम्।

(वा०) दुरो दाशनाशदभध्येषूत्वमुत्तर-पदादेः ष्टुत्वं च।

(वा०) स्वरो रोहतौ छन्दस्युत्वम्।

(वा०) पीवोपवसनादीनां छन्दसि लोपः।

११०. संख्याविसायपूर्वस्याह्रस्याह-त्रन्यतरस्यां ङौ

१११. ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः

११२. सहिवहोरोदवर्णस्य

११३. साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे

११४. संहितायाम्

११५.कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्ट्रपञ्चमणि भित्रच्छित्रच्छिद्रम्बस्वस्तिकस्य

११६. नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहित-निषु क्वौ

११७. वनगियोंः संज्ञायां<sup>९</sup>कोटर<mark>किं-</mark> शुलुकादीनाम्

## विमर्श

१-'अपः' की अनुवृत्ति ६।३।९८। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक्' की अनुवृत्ति ६।३।१००। तक जाती है। ३-यहाँ से 'कोः' की अनुवृत्ति ६।३।१०८। तक, तथा 'कत्' की अनुवृत्ति ६।३।१०३। तक जाती है। ४–'का' की अनुवृत्ति ६।३।१०८। तक जायेगी। ५-'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।३।१०८। तक <mark>जाती है। ६–'कवम्' की भी अनुवृत्ति ६।३।१०८। तक जाती है। ७–यहाँ से 'ढ़लोपे'</mark> की अनुवृत्ति ६।३।११२। तक, तथा 'पूर्वस्य' की ६।३।१३२। तक एवं 'दीर्घः' की अनुवृत्ति ६।४।१८। तक और 'अणः' की अनुवृत्ति ६।४।२। तक जाती है। ८–इस सूत्र का अधिकार ६।३।१३५। तक जाता है। ९-इस सूत्र से 'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ६।३।१२०। तक जाती है।

२३९. कोटर मिश्रक सिध्रक पुरग सारिक (शारिक)। इति कोटरादिः।। २४०. किंशुलुक शाल्वनभ्र (नड) अञ्जन भञ्जन लोहित कुक्कुट।। इति किंशुलुकादिः।। ११८. वले ११९. मतौ धबह्वचोऽनजिरादीनाम् २४१. अजिर खदिर पुलिन हंसक (हंस) कारण्ड (कारण्डव) चक्रवाक।। इत्य-जिरादिः।। १२०. शरादीनां च २४२. शर वंश धूम अहि कपि मणि मुनि शुचि हनु।। इति शरादिः।। १२१. इको वहेऽपीलोः (वा०) अपील्वादीनामिति वाच्यम्। २४३. (वा ४००४)। पीलु दारु रुचि चारु गम् कम् ।। इति पील्वादिः।। १२२.उपसर्गस्य धञ्यमनुष्ये बहुलम् (वा॰) भाषायामष्टनो दीर्घी भवतीति वक्तव्यम्।

१२७. चितेः कपि

१२८. विश्वस्य वसुराटोः

१२९. नरे संज्ञायाम्

१३०. मित्रे चर्षी

१३१. मन्त्रे<sup>६</sup>सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ

१३२. ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्

१३३.ऋचि°तुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम्

१३४. इकः सुञि

१३५. द्वयचोऽतस्तिङः

१३६. निपातस्य च

१३७. अन्येषामपि दृश्यते

(वा०) शुनोदन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराह-पुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः।

१३८. चौ

(वा०) चौ प्रत्यङ्गस्य प्रतिषेधः।

१३९. संप्रसारणस्य<sup>८</sup>

(अलुक्षष्ठ्या जातेरिकोऽव्ययीभावे कोः कत्तदिको वहे एकोनविंशतिः। )

इति पाणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।।

<del>->8->00-6(</del>-

#### विमर्श

१२३. इकः काशे

१२६. छन्दसि च

१२५. अष्टनः <sup>४</sup>संज्ञायाम्

१२४. दस्ति

१-'मतौ' की अनुवृत्ति ६।३।१२०। तक जायेगी। २-यहाँ से 'उपसर्गस्य' की अनुवृत्ति ६।३।१२४। तक जाती है। ३-'इकः' की अनुवृत्ति ६।३।१२४। तक जायेगी। ४- 'अष्टनः' की अनुवृत्ति ६।३।१२६। तक जाती है। ५-'विश्वस्य' की अनुवृत्ति ६।३।१३०। तक जाती है। ६- यहाँ से 'मन्त्रे' की अनुवृत्ति ६।३।१३२। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'ऋचि' की अनुवृत्ति ६।३।१३६। तक जाती है। ८-'संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ६।४।१। तक जाती है।

# चतुर्थः पादः

१. अङ्गस्य १

२. हलः

३. नामिर

४. न तिसृचतसृ ३

५. छन्दस्युभयथा

६. नृ च

७. नोपधायाः ५

८. सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ

९. वा षपूर्वस्य निगमे

१०. सान्तमहतः संयोगस्य

११. अप्-तृन्- तृच्-स्वसृ-नप्तृ-नेष्ट्-त्वष्ट्-क्षतृ-होतृ-पोतृ-प्रशास्तृणाम्

१२. इन्हन्पूर्वार्यम्णां शौ

१३. सौ८ च

१४. अत्वसन्तस्य चाधातोः

१५अनुनासिकस्य विव-झलोः विङति<sup>९</sup>

<mark>१६. अज्झनगमां</mark> सनि<sup>१०</sup>

(वा०) गमेरिङादेशस्येति वक्तव्यम्।

१७. तनोतेर्विभाषा ११

१८. क्रमश्च क्तिव

१९. च्छ्वोः शूडनुनासिके<sup>१२</sup> च

२०. ज्वरत्वरिस्रव्यविमवामुपधायाश्च

२१. राल्लोपः

२२. असिद्धवदत्राभात्<sup>१३</sup>

(वा॰) वुग्युटावुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ।

२३. श्नान्न लोपः १४

२४.अनिदितां हल उपधायाः १५ क्डिति

#### विमर्श

१-यह अधिकार सूत्र है इसका अधिकार सप्तमाध्याय की समाप्ति पर्यन्त अर्थात ७।४।९७। तक जाता है। २–इस सूत्र से 'नामि' की अनुवृत्ति ६।४।७। तक जाती है। ३-'तिसृचतसृ' की अनुवृत्ति ६।४।५। तक जाती है। ४-'छन्दस्युभयथा' की अनुवृत्ति ६।४।६। तक जाती है। ५-इससूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ६।४।१०। तक, तथा 'उपधायाः' की अनुवृत्ति ६।४।१८। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'सर्वनामस्थाने' की अनुवृत्ति ६।४।११। तक, तथा 'असम्बुद्धौ' की अनुवृत्ति ६।४।१४। तक जायेगी। ७-'इन्हन्पूषार्यम्णाम्' की अनुवृत्ति ६।४।१३। तक जायेगी। ८-'सौ' की अनुवृत्ति ६।४।१४। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'क्विझलोः' की अनुवृत्ति ६।४।२१। तक, तथा 'क्ङिति' की अनुवृत्ति ६।४।१९। तक जायेगी। १०-'सनि' की अनुवृत्ति ६।४।१७। तक जायेगी। ११-यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।४।१८। तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'च्छ्वोः अनुनासिके' की अनुवृत्ति ६।४।२१! तक, तथा 'शूठ' की ६।४।२०। तक जाती है। १३-'आभात्' इस शब्द में 'आङ्' अभिविधि में है। अतः 'आभात्' से 'भस्य' (६।४।१२९)। का अधिकार जहाँ तक जाता है, वहाँ तक अर्थात् पादसमाप्तिपर्यन्त अथवा ६।४।१७५। तक इस सूत्र का अधिकार जानना चाहिए। १४-नलोपः' की अनुवृत्ति ६।४।३३। तक जायेगी। १५- उपधायाः' की अनुवृत्ति ६।४।३४। तक जाती है।

(वा०) अनिदितां नलोपे लङ्गिकम्प्यो-रुपतापशरीरविकारयोरुप-संख्यानम्।

(**ना**०) रञ्जेर्णौ मृगरमण उपसंख्यानम्।

२५. दंशसञ्जस्वञ्जां शपि १

२६. रञ्जेश्चर

२७. घञि३ च भावकरणयोः

२८. स्यदो जवे

२९. अवोदैधौद्मप्रश्रयहिमश्रयाः

३०. ना<sup>४</sup>ञ्चेः पूजायाम्

३१. क्तिव 'स्कन्दिस्यन्दोः

३२. जान्तनशां विभाषा

३३. भञ्जेश्च चिणि

३४. शास<sup>७</sup>इदङ्हलोः

(वा॰) क्वौ च शास इत्वं भवतीति

वक्तव्यम्।

(वा०) आङ्पूर्वाच्च।

३५. शा ही टे

३६. हन्तेर्जः

३७. अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्या-

दीनामनुनासिकलोपो<sup>९</sup>झिल विङति

३८.वा ल्यपि

३९.न क्तिचि दीर्घश्च

४०. गमः क्वौ

(वा०) गमादीनामिति वक्तव्यम्।

(वा॰) ऊङ् च गमादीनामिति वक्तव्यम्।

४१. विड्वनोरनुनासिकस्यात्<sup>१</sup>°

४२. जनसनखनां ११सञ्झलोः

४३. ये विभाषा १२

४४. तनोतेर्यिक

४५. सनः क्तिंचि लोपश्चास्यान्य-तरस्याम्

४६. आर्धधातुके १३

४७. भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्

४८.अतो लोपः १४

(वा०) ण्यल्लोपावियङ्गण्गुणवृद्धि-दीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन।

४९. यस्य हलः १५

५०. क्यस्य विभाषा

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'शिप' की अनुवृत्ति ६।४।२६।तक जाती है। २-'रञ्जेः' की अनुवृत्ति ६।४।२७। तक जायेगी। ३-'धिन' की अनुवृत्ति ६।४।२९। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ६।४।३२। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'क्त्व' की अनुवृत्ति ६।४।३२। तक जाती है। ६-'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।४।३३। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'शासः' की अनुवृत्ति ६।४।३५। तक जाती है। ८-यहाँ से 'हौ' की अनुवृत्ति ६।४।३६। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनाम्' की अनुवृत्ति ६।४।३९। तक, तथा 'अनुनासिकलोपः' की अनुवृत्ति ६।४।४०। तक जाती है। १०-यहाँ से 'आत्' की अनुवृत्ति ६।४।४५। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'जनसनखनाम्' की अनुवृत्ति ६।४।४३। तक जाती है। १२-'विभाषा' की अनुवृत्ति ६।४।४४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।५४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।५४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।५४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'हलः' की अनुवृत्ति ६।४।५०। तक जाती है।

५१. णेर १निटि

५२.निष्ठायां सेटि

५३. जनिता मन्त्रे

५४. शमिता यज्ञे

५५. अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुषु र

<mark>५६.</mark> ल्यपि³लघुपूर्वात्

५७. विभाषाऽऽपः

५८. युप्लुवोर्दीर्घश्छन्दसि<sup>४</sup>

५९. क्षियः

६०. निष्ठायामण्यदर्थे

६१. वाऽऽक्रोशदैन्ययोः

६२.स्यसिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणो-रुपदेशेऽज्झनग्रहदृशां वा चिण्वदिट्

च

६३. दीङो युडचि विङति°

६४. आतो हलोप इटि च

६५. ईद्यति९

<mark>६६. घुमास्थागापाजहातिसां<sup>१०</sup> हलि</mark>

६७. एर्लिङि<sup>११</sup>

६८. वाऽन्यतरस्याम्

६९. न ल्यपि १२

७०. मयतेरिदन्यतरस्याम्

<mark>७१. लु</mark>ङ्लङ्खङ्क्ष्वडुदात्तः<sup>१३</sup>

७२. आड<sup>१४</sup>जादीनाम्

७३. छन्दस्यपि दृश्यते

७४. न माङ्योगे१५

७५. बहुलं छन्दस्य १६ माङ्योागे ऽपि

७६. इरयो रे

७७. अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरिय<mark>ङ्-</mark> वडौ<sup>१७</sup>

(वा०) तन्वादीनां बहुलं छन्दसि।

७८. अभ्यासस्यासवर्णे

७९.स्त्रियाः १८

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'णेः' की अनुवृत्ति ६।४।५७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'अय्' की अनुवृत्ति ६।४।५७। तक जाती है। ३-'ल्यिप' की अनुवृत्ति ६।४।५९। तक जायेगी। ४-'दीर्घः' की अनुवृत्ति ६।४।६१। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'क्षियः' की अनुवृत्ति ६।४।६१। तक जाती है। ६-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ६।४।६१। तक जाती है। ७-यहाँ से 'अचि' की अनुवृत्ति ६।४।६४। तक, तथा 'क्डिति' की अनुवृत्ति ६।४।६८। तक जाती है। ८-'आतः' की अनुवृत्ति ६।४।६८। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'इंत्' की अनुवृत्ति ६।४।६६। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'इमास्थागापाजहातिसाम्' की अनुवृत्ति ६।४।६६। तक जाती है। ११-'एर्लिङि' की अनुवृत्ति ६।४।६८। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'ल्यपि' की अनुवृत्ति ६।४।७०। तक जाती है। १३-इस समस्त सूत्रकी अनुवृत्ति ६।४।७५। तक जाती है। १४- यहाँ से 'आट्' की अनुवृत्ति ६।४।७५। तक जाती है। १५-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ६।४।७५। तक जाती है। १६- बहुलं छन्दिस' की अनुवृत्ति ६।४।७६। तक जायेगी। १७-यहाँ से 'अचि' की अनुवृत्ति ६।४।००। तक जाती है। १८- वहुलं कन्दिस' की अनुवृत्ति ६।४।००। तक जाती है। १८- कि अनुवृत्ति ६।४।००। तक और 'इयङ्गवङौ' की अनुवृत्ति ६।४।८०। तक जाती है। १८- कियाः' की अनुवृत्ति ६।४।८०। तक जायेगी।

८०. वाऽम्शसोः

८१.इणो यण्

८२. एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्यर

(वा०) गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते।

<mark>८३. ओःस</mark>ुपि³

८४. वर्षाभ्वश्च

(वा०) दृन्करपुनःपूर्वस्य भुवो यण्वक्तव्यः।

८५.न भूसुधियोः

८६. छन्दस्युभयथा

८७. हुश्नुवोः सार्वधातुके

८८. भुवो वुग्लुङिलटोः

८९. ऊदुपधाया भोहः

९०. दोषो णौ६

९१. वा चित्तविरागे

९२. मितां ७ हस्वः

९३. चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्

९४. खचि हस्वः

९५. ह्लादो निष्ठायाम्

९६. छादे<sup>९</sup>घेंऽद्व्युपसर्गस्य

९७. इस्मन्त्रन्क्विषु च

९८.गमहनजनखनघसां लोपः विङत्य-नङि<sup>१</sup>°

९९. तनिपत्थोश्छन्दसि<sup>११</sup>

१००. घसिभसोईलि<sup>१२</sup> च

१०१. हुझल्भ्यो हेर्धिः १३

१०२. श्रु-शृणु-पृ-कृ-वृभ्य-श्छन्दसि<sup>१४</sup>

१०३. अङितश्च

१०४. चिणो लुक्<sup>१५</sup>

१०५. अतो हेः १६

१०६. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् १७

१०७. लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः १८

१०८. नित्यं करोतेः १९

१०९. ये च

## विमर्श

<mark>१-यहाँ से 'यण्' की अनुवृत्ति ६।४।८७। तक जाती है। २-यहाँ से 'अनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य'</mark> की अनुवृत्ति ६।४।८७। तक जाती है। ३-'सुपि' की अनुवित्त ६।४।८५। तक जायेगी। ४-'भुसुधियोः' की अनुवृत्ति ६।४।८६। तक जाती हैं। ५-यहाँ से 'ऊत्' की अनुवृत्ति ६।४।९१। तक, तथा 'उपधायाः' की अनुवृत्ति ६।४।१००। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'णौ' की अनुवृत्ति ६।४।९४। तक, तथा 'दोषः' की अनुवृत्ति ६।४।९१। तक जातीं है। ७- मिताम् की अनुवृत्ति ६।४।९३। तक जायेगी। ८- 'ह्रस्वः' की अनुवृत्ति ६।४।९७। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'छादेः' की अनुवृत्ति ६।४।९७। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।१००। तक, तथा 'क्डिति' की अनुवृत्ति ६।४।१२६। तक जाती है। ११-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ६।४।१००। तक जायेंगी। १२-'हलि' की अनुवृत्ति ६ । ४। १०१। तक जाती है। १३-यहाँ से 'हेर्धिः' की अनुवृत्ति ६।४।१०३। तक जाती है। १४-'छन्दिस' की अनुवृत्ति भी ६।४।१०३। तक जाती है। १५-यहाँ से 'लुक्' की अनुवृत्ति ६।४।१०६। तक जाती है। १६-'हे:' की अनुवृत्ति ६।४।१०६। तक जायेगी। १७- यहाँ से 'उतः प्रत्ययात्' की अनुवृत्ति ६।४।११०। तक, तथा 'असंयोगपूर्वात्' की अनुवृत्ति ६।४।१०७। तक जाती है। १८-'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।१०९। तक, तथा 'म्वोः' की अनुवृत्ति ६।४।१०८। तक जाती है। १९-'नित्यम्' की अनुवृत्ति ६।४।१०९। तक तथ 'करोतेः' की ६।४।११०। तक जायेगी।

११०. अत उत्सार्वधातुकेः

१११. श्नसोरल्लोपः ?

११२. श्नाभ्यस्तयोरातः

११३. ईहल्यघोः ४

११४. इद्दिस्य

(वा॰) दरिद्रातेरार्धधातुके विवक्षिते आतो लोपो वाच्यः। लुङि वा सनि ण्वुलि ल्युटि च न।

११५. भियोऽन्यतरस्याम्६

११६. जहातेश्व

११७. आ च हौ

११८. लोपो यि.

११९. ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च

१२०. अत एकहल्मध्येऽनादेशा-देर्लिटि<sup>९</sup>

(वा०) यजिवप्योश्च।

(वा०) दम्भेश्च।

१२१.थिल च सेटि १०

१२२. तृफलभजत्रपश्च

(वा०) श्रन्थेश्चेति वक्तव्यम्।

१२३ राधो हिंसायाम्

१२४. वा ११ जृभ्रमुत्रसाम्

१२५.फणां च सप्तानाम्

१२६. न शसददवादिगुणानाम्

१२७. अर्वणस्त्र<sup>१२</sup>सावनञः

१२८. मघवा बहुलम्

१२९. भस्य १३

१३०. पादः पत्

१३१. वसोः संप्रसारणम् १४

१३२. वाह ऊठ्

१३३. श्वयुवमघोनामतद्धिते

१३४. अल्लोपोऽनः १५

१३५. षपूर्वहन्धृतराज्ञामणि

१३६. विभाषा ङिश्योः

### विमर्श

१-यहाँ से 'सार्वधातुके' की अनुवृत्ति ६।४।११९। तक जाती है। २-'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।११२। तक जाती है। ३-यहाँ से 'श्नाभ्यस्तयोः' की अनुवृत्ति ६।४।११३। तक, तथा 'आतः' की ६।४।११४। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'हिल' की अनुवृत्ति ६।४।११६। तक जायेगी। ५-'इत्' की अनुवृत्ति ६।४।११६। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ६।४।११७। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'जहातेः' की अनुवृत्ति ६।४।११८। तक जाती है। ८-यहाँ से 'एत्' और 'अभ्यासलोपश्च' को अनुवृत्ति ६।४।१२६। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'अतः लिटि' की अनुवृत्ति ६।४।१२६। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'अतः लिटि' की अनुवृत्ति ६।४।१२६। तक, तथा 'एकहल्मध्ये अनादेशादेः' की ६।४।१२१। तक जाती है। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ६।४।१२६। तक जायेगी। ११-'वा' की अनुवृत्ति ६।४।१२५। तक जायेगी। १२-यहाँ से 'तृ' की अनुवृत्ति ६।४।१२८। तक जाती है। १३-इस सूत्र का अधिकार पादसमाप्तिपर्यन्त अर्थात् ६।४।१७५। तक जाता है। १४-'संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ६।४।१३३। तक जायेगी।१५- यहाँ से 'अत्' की अनुवृत्ति ६।४।१३८। तक, तथा 'लोपः' की ६।४।१४५। तथा 'अनः' की ६।४।१३७। तक जाती है।

१३७. नसंयोगाद्रमन्तात्

१३८. अचः १

१३९. उद ईत्

१४०. आतो धातोः

१४१. मन्त्रेष्वाङ्यादेरात्मनः

१४२. ति विंशतेर्डिति र

१४३. टेः

१४४. नस्तद्धिते<sup>४</sup>

(वा०) नान्तस्य टिलोपे सब्बह्मचारि-पीठसर्पिकलापिकौथुमितैतिलिजा-जगलिशिलालिशिखण्डिसूकर-सद्मसुपर्वणामुपसंख्यानं कर्तव्यम्।

(वा॰) अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः।

(वा॰) अव्ययानां भमात्रे टिलोपः

(वा०) चर्मणः कोशे।

<mark>(वा०) शुनः संकोचे।</mark>

१४५. अह्रष्टखोरेव

१४६. ओर्गुणः ५

१४७. ढे लोपो६८कद्रवाः

१४८. यस्येति<sup>७</sup> च

(वा०) औङः श्यां प्रतिषेधो वक्तव्यः।

१४९. सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः

(वा०) मत्स्यस्य ङ्याम्।

(वा०) सूर्यागस्त्ययोश्छे च ड्यां च।

(वा०) तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्।

१५०. हल १स्तिद्धितस्य

१५१. आपत्यस्य च तद्धिते<sup>१</sup>°ऽनाति

१५२. क्यच्च्योश्च

१५३. बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् २४४. बिल्व वेणु वेत्र वेतस तृण इक्षु काष्ठ कपोत क्रुञ्जा तक्षन् –नडाद्यन्तर्गणो बिल्वादिः।। छविधानार्थं ये नडादयस्ते यदा छसंनियोगे कृतकुगागमास्ते।। इति

बिल्वकादयः।।

१५४. तुरिष्ठेमेयःसु ११

१५५. टेः

(वा०) णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य कार्यं भवतीति वक्तव्यम्।

१५६. स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः

### विमर्श

१-इस सूत्र की अनुवृत्ति ६।४।१३९। तक जाती है। २-'डिति' की अनुवृत्ति ६।४।१४३। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'टेः' की अनुवृत्ति ६।४।१४५। तक जाती है। ४-'तिद्धिते' की अनुवृत्ति ६।४।१४९। तक जाती है। ५-'ओः' की अनुवृत्ति ६।४।१४७। तक जायेगी। ६-'लोपः' की अनुवृत्ति ६।४।१५५। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'ईति' की अनुवृत्ति ६।४।१५०। तक जाती है। ८-यहाँ से 'यः' की अनुवृत्ति ६।४।१५२। तक, तथा 'उपधायाः' की ६।४।१५०। तक जाती है। १-'हलः' की अनुवृत्ति ६।४।१५२। तक, तथा 'तिद्धते' की ६।४।१५३। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'इछेमेयस्सु' की अनुवृत्ति ६।४।१६३। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'इछेमेयस्सु' की अनुवृत्ति ६।४।१६३। तक जाती है।

१५७. प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरु-वृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थ-स्फवर्बंहिगर्वर्षित्रब्द्राधिबृन्दाः १५८. बहोलोंपो भू च बहोः १ १५९. इष्ठस्य यिट् च १६०. ज्यादादीयसः १६१. र ऋतो रहलादेर्लघोः १६२. विभाषजों श्छन्दिस १६३. प्रकृत्यैकाच्३ (वा०) प्रकृत्या अके राजन्य-मनुष्ययुवानः। १६४. इनण्यन ४पत्ये १६५.गाथिविद्धिकेशिगणिपणिनश्च १६६. संयोगादिश्च १६७. अन् १६८. ये चाभावकर्मणोः

१६९ं. आत्माध्वानौ खे
१७०. न मपूर्वोऽपत्ये ६ ऽवर्मणः
(वा०) वा हितनाम्न इति वाच्यम्।
१७१. ब्राह्मोऽजातौ
१७२. कार्मस्ताच्छील्ये
१७३. औक्षमनपत्ये
१७४. दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजैह्माशिनेयवाशिनायनिभ्रौणहत्यधैवत्यसारवैक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्मयानि
१७५. ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि
(अङ्गस्य राल्लोपो विड्वनोर्वाक्रोशेणो यण्हुझल्भ्यस्थिल च मन्त्रेषु र ऋतः

<mark>इति पाणिनीयसूत्रपाठे</mark> षष्ठस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्या<mark>यश्च।</mark>

पञ्चदश।।)

<del>}[-</del>◆69<del>4-[</del>{

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'बहोः भू च बहोः' की अनुवृत्ति ६।४।१५९। तक जाती है। २-'ऋतः' की अनुवृत्ति ६।४।१६२। तक जायेगी। ३-यहाँ सै 'प्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६।४।१७०। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'इन्' की अनुवृत्ति ६।४।१६६। तक, तथा 'अणि' की ६।४।१७१। तक जाती है। ५-'अन्' की अनुवृत्ति ६।४।१७०। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'अपत्ये' की अनुवृत्ति ६।४।१७१। तक जाती है।

# अथ सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः

१. युवोरनाकौ

२. आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीश्नाम्

३. झोऽन्तः २

४. अदभ्य<sup>३</sup>स्तात्

५. आत्मनेपदेष्वनतः

६. शीडो रुट्४

७. वेत्तेर्विभाषा

८. बहुलं छन्दिस

९. अतो भिस ऐस्

११. नेदमदसोरकोः

१२. टाङसिङसामिनात्स्याः

१३. ङेर्यः ६

१४. सर्वनाम्नः ५सौ

१५. ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ८

१६. पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा

१७. जसः शी ९

१८. औङ १° आपः

१९. नपुंसकाच्च<sup>११</sup>

२०. जश्शसोः १२ शिः

२१. अष्टाभ्य औश्

२२. षड्भ्यो लुक्<sup>१३</sup>

२३. स्वमोर्नपुंसकात् १४

२४. अतोऽम्

२५. अद्ड्<sup>१५</sup>डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः

२६. नेतराच्छन्दिस

(वा०) एकतरात्प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२७. युस्मदस्मद्भ्यां १६ इसोऽश्

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'प्रत्ययस्य' की अनुवृत्ति ७।१।५। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'झ' की अनुवृत्ति ७।१।८। तक जाती है। ३-'अत्' की अनुवृत्ति ७।१।७। तक जायेगी। ४-यहाँ से 'रुट्' की अनुवृत्ति ७।१।८। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'अतः' की अनुवृत्ति ७।१।१७। तक, तथा 'भिस ऐस्' की अनुवृत्ति ७।१।११। तक जाती है। ६-यहाँ से 'डेः' की अनुवृत्ति ७।१।१४। तक जाती है। ७-'सर्वनाम्नः' की अनुवृत्ति ७।१।१७। तक जायेगी। ८-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।१।१६। तक जायेगी। १०-'औडः' की अनुवृत्ति ७।१।१९। तक जायेगी। ११-इस सूत्र से 'नपुंसकात्' की अनुवृत्ति ७।१।२०। तक जाती है। १२-'जश्शसोः' की अनुवृत्ति ७।१।२२। तक जाती है। १४- यहाँ से 'स्वमोः' की अनुवृत्ति ७।१।२६। तक एवं 'नपुंसकात्' की अनुवृत्ति ७।१।२४। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'अद्इ' की अनुवृत्ति ७।१।२६। तक जाती है। १६-इस सूत्र से 'युष्मदस्मद्भ्याम्' की अनुवृत्ति ७।१।३३। तक जाती है।

२८. ङे प्रथमयोरम्

२९. शसो न

३०. भ्यसो १भ्यम्

३१. पञ्चम्या अत्र

३२. एकवचनस्य च

३३. साम आकम्

३४. आत औ णलः

३५. तुह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम्

३६.विदेः शतुर्वसुः

३७. समासेऽन्व्यूवें क्त्वो ल्यप्

३८. क्त्वापि च्छन्दसि<sup>४</sup>

३९. सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडा-ड्यायाजालः

(वा०) इयाडियाजीकाराणामुप-संख्यानम्

<mark>(वा०) आङयाजयारामुपसंख्यानम्।</mark>

४०. अमो मश्

४१. लोपस्त आत्मनेपदेषु

४२.ध्वमो ध्वात्

४३. यजध्वैनमिति च

४४. तस्य तात्

४५. तप्तनप्तनथनाश्च

४६. इदन्तो मसि

४७. क्त्वो यक्

४८. इष्ट्वीनमिति च

४९. स्नात्व्यादयश्च

२४५. स्नात्वी पीत्वी।। इति स्नात्व्यादिः।।

आकृतिगणः।।

५०. आज्जसेरसुक्६

५१. अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि

(वा॰) अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायामिति वक्तव्यम्।

(वा०) क्षीरलवणयोर्लालसायाम्।

(वा॰) सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकौ च।

५२. आमि<sup>७</sup> सर्वनाम्नः सुट्

५३. त्रेस्रयः

५४. हस्वनद्यापो नुट्

(वा॰) नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट् पूर्व-विप्रतिषेधेन।

५५. षट्चतुर्भ्यश्च

५६. श्रीग्रामण्योश्छन्दसि<sup>९</sup>

५७. गोः पादान्ते

५८. इदितो नुम्धातोः १०

## विमर्श

१-यहाँ से 'म्यसः' की अनुवृत्ति ७।१।३१। तक जाती है। २- इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ७।१।३२। तक जाती है। ३- इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।१।३८। तक जाती है। ४- 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।१।५०। तक जायेगी। ५- 'तस्य' की अनुवृत्ति ७।१।४५। तक जाती है। ६-यहाँ से 'आत्' की अनुवृत्ति ७।१।५२। तक, तथा 'असुक्' की अनुवृत्ति ७।१।५१। तक जाती है। ७-'आम' की अनुवृत्ति ७।१।५७। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'नुट्' क अनुवृत्ति ७।१।५७। तक जायेगी। १-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।१।५७। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'नुम्' की अनुवृत्ति ७।१।८३। तक जाती है।

५९. शे मुचादीनाम् (तुदाद्यन्तर्गणो मुचादिः।।)

(वा०) शे तृम्पादीनां नुम्वाच्यः।

६०. मस्जिनशोई्सलि

६१. रधिजभोरचि

६२. नेट्यलिटि रधेः

६३. रभेरशब्लिटोः र

६४. लभेश्च

६५. आङो यि

६६. उपात्प्रशंसायाम्

६७. उपसर्गात्खल्घञोः ५

६८. न सुदुभ्यां केवलाभ्याम्

६९.विभाषा चिण्णमुलोः

७०. उगिदचां सर्वनामस्थाने ६ ऽधातोः

७१. युजेरसमासे

७२. नपुंसकस्य<sup>७</sup>झलचः

**(वा०)** बहूर्जेर्नुम्प्रतिषेधः।

(वा॰) अन्त्यात्पूर्वो वा नुम्।

७३. इकोऽचि विभक्तौ

७४. तृतीयादिषु<sup>९</sup>भाषितपुंस्कं पुंवद् गालवस्य

७५.अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङुदात्तः १०

७६. छन्दस्यपि ११ दृश्यते

७७.ई च द्विवचने

७८. नाभ्यस्ताच्छतुः १२

७९. वा<sup>१३</sup>नपुंसकस्य

८०. आच्छीनद्योर्नुम्<sup>१४</sup>

८१. शप्थयनोर्नित्यम्

८२. सावन १५ डुहः

८३. दृक्सववस्स्वतवसां छन्दिस

८४. दिव औत्

८५. पथिमथ्यृभुक्षामात् १६

८६. इतोऽत्सर्वनामस्थाने १७

८७. थो न्यः

८८. भस्य टेर्लोपः

८९. पुंसोऽसुङ्

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'अचि' की अनुवृत्ति ७।१।६४। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'अशिक्त्योः' की अनुवृत्ति ७।१।६४। तक जाती है। ३-'लमेः' की अनुवृत्ति ७।१।६९। तक जायेगी। ४-'यि' की अनुवृत्ति ७।१।६६। तक जायेगी। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।१।६८। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'सर्वनामस्थाने' की अनुवृत्ति ७।१।७२। तक जाती है। ७-'नपुंसकस्य' की अनुवृत्ति ७।१।७७। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'इकः' की अनुवृत्ति ७।१।७४। तक, तथा 'अचि विभक्तौ' की अनुवृत्ति ७।१।७५। तक जाती है। १-यहाँ से 'तृतीयादिषु' की अनुवृत्ति ७।१।७५। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'अस्थिदिधसक्थ्यक्ष्णाम् उदात्तः' की अनुवृत्ति ७।१।७७। तक, एवं 'अनङ्' की अनुवृत्ति ७।१।७६। तक जाती है। ११-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।१।७७। तक जाती है। १२-यहाँ से 'अभ्यस्तात्' की अनुवृत्ति ७।१।७९। तक, तथा 'शतुः' की अनुवृत्ति ७।१।८१। तक जाती है। १४-यहाँ से 'सौ' की अनुवृत्ति ७।१।८५। तक जाती है। १४-यहाँ से 'सौ' की अनुवृत्ति ७।१।८५। तक जाती है। १४-यहाँ से 'सौ' की अनुवृत्ति ७।१।८५। तक जाती है। १७-यहाँ से सर्वनाम्नस्थाने' की अनुवृत्ति ७।१।९८। तक जाती है।

९०. गोतो णित्र

(वा॰) ओतो णिदिति वाच्यम्।

९१. णलुत्तमो वा

<mark>९२. सख्युरसंबुद्धौ<sup>२</sup></mark>

९३. अनङ् सौ३

९४. ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च।

<mark>९५. तृज्व</mark>त्क्रोष्टुः<sup>४</sup>

९६. स्त्रियां च

९७. विभाषा तृतीयादिष्वचि

९८. चतुरनडुहोरा मुदात्तः

९९. अम्संबुद्धौ

१००.ऋत इद्धातोः ६

१०१. उपधायाश्च

१०२. उदो ७ठ्यपूर्वस्य

१०३. बहुलं छन्दिस

(युवोरष्टाभ्यो लोपो रधिशप्श्य-

नोरुपधायास्त्रीणि।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।।

विमर्श

१-इस सूत्र से 'णित्' की अनुवृत्ति ७।१।९२। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'सख्युः' की अनुवृत्ति ७।१।९३। तक, एवं 'असुंबुद्धौ' की अनुवृत्ति ७।१।९५। तक जाती है। ३-'अनङ् सौ' की अनुवृत्ति ७।१।९४। तक जायेगी। ४-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ७।१।९७। तक जाती है। ५-'चतुरनडुहोः' की अनुवृत्ति ७।१।९९। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'ऋतः धातोः' की अनुवृत्ति ७।१।१०३। तक तथा 'इत्' की ७।१।१०१। तक जाती है। ७-यहाँ से 'उत्' की अनुवृत्ति ७।१।१०३। तक जाती है।

## द्वितीयः पादः

१. सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु

२. अतो ल्रान्तस्य

३. वदव्रजहलन्तस्याचः र

४, नेटि३

५. ह्मचन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्

६. ऊर्णोतेर्विभाषा<sup>४</sup>

७. अतो हलादेर्लघोः

८. नेड् वशि कृति ५

९. तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च

(वा॰) तितुत्रेष्वयहादीनामिति

वक्तव्यम्।

<mark>१०. एकाच<sup>६</sup>उपदेशेऽनुदात्तात्</mark>

११. श्र्युकः धिकति

१२. सनि ग्रहगुहोश्च

१३. कृसृभृवृस्तुद्रुसुश्रुवो लिटि

१४.श्वीदितो निष्ठायाम्

१५. यस्य विभाषा

१६. आदितश्च<sup>९</sup>

१७. विभाषा भावादिकर्मणोः

१८. क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लष्ट-विरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमन-स्तमः सक्ताविस्पष्टस्वरानायास-भृशेषु

१९. धृषिशसी वैयात्ये

२०. दृढः स्थूलबलयोः

२१. प्रभौ परिबृढः

२२. कृच्छ्रगहनयोः कषः

२३. घुषिरविशब्दने

२४. अर्देः <sup>१</sup> संनिविभ्यः

२५. अभेश्चाविद्यें

२६. णेर ११ध्ययने वृत्तम्

२७. वा<sup>१२</sup>दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्ट-च्छन्नज्ञप्ताः

२८. रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्

२९. हषेलोंमसु

(वा०) विस्मितप्रतिघातयोश्च।

३०. अपचितश्च

(वा०) क्तिनि नित्यं चिभावो वक्तव्यः।

## विमर्श

१-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।२।७। तक जाती है। २-'हलन्तस्य' की अनुवृत्ति ७।२।४। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'नेटि' की अनुवृत्ति ७।२।७। तक जाती है। ४-यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ७।२।७। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'नेट्' की अनुवृत्ति ७।२।३४। तक, तथा 'कृति' की अनुवृत्ति ७।२।९। तक जाती है। ६-यहाँ से 'एकाचः' की अनुवृत्ति ७।२।११।तक जाती है। ७-यहाँ से 'उकः' की अनुवृत्ति ७।२।११। तक जाती है। ८-'निष्ठायाम्' की अनुवृत्ति ७।२।३४। तक जायेगी। ९-'आदितः' की अनुवृत्ति ७।२।१७। तक जाती है। १०-'अदेंः' की अनुवृत्ति ७।२।२५। तक जायेगी। ११-'णेः' की अनुवृत्ति ७।२।२७। तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति ७।२।२९। तक जाती है।

३१. हु हरेश्छन्दिसं

३२. अपरिहृताश्च

३३. सोमे ह्वरितः

३४. ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितन्नत-विकस्ताविशस्तृशंस्तृशास्तृत-रुतृतरूतृवरुतृवरूतृवरूत्रीरुज्ज-लिति क्षरितिवमित्यमितीति च

३५. आर्धधातुकस्येड्वलादेः र

३६. स्नुक्रमोरनात्मनेपदिनिमित्ते

३७. यहोऽलिटि दीर्घः ३

३८. वृतो वा

३९. न ५ लिङि

४०. सिचि च परस्मैपदेषु

४१. इट् सनि वा६

४२. लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु<sup>७</sup>

४३. ऋतश्च संयोगादेः

४४. स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा

४५. रधादिभ्यश्च

४६. निरः कुषः १

४७. इण्निष्ठायाम्

४८. तीषसहलुभरुषरिषः

४९. सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृ-यूर्णुभरज्ञपिसनाम्

(वा॰) तिनपतिदरिद्गातिभ्यः सनो वा इड् वाच्यः।

५०. क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः १०

५१. पूङश्च

५२. वसतिक्षुधोरिट्

५३: अञ्चेः पूजायाम्

५४. लुभो विमोहने

५५. जृत्रश्योः क्तिव<sup>११</sup>

५६. उदितो वा१२

५७. से<sup>१३</sup>ऽसिचि कृतचृतच्छृदतृदनृ<mark>तः</mark>

५८. गमेरिट् परस्मैपदेषु १४

५९. न १५ वृद्ध्यश्चतुभ्यः

६०. तासि च क्ऌपः

६१. अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्<sup>१६</sup>

### विमर्श

१-इस सूत्र से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।२।३४। तक जाती है। २-यहाँ से 'आर्धधातुकस्य' की अनुवृत्ति ७।२।७५। तक, एवं 'इट् वलादेः' की अनुवृत्ति ७।२।७८। तक जाती है। ३-यहाँ से 'अलिटि' की अनुवृत्ति ७।२।३८। तक, तथा 'दीर्घः' की ७।२।४०। तक जाती है। ४-'वृतः' की अनुवृत्ति ७।२।४२। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ७।२।४०। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'वा' की अनुवृत्ति ७।२।४३। तक जाती है। ८-'वा' की अनुवृत्ति ७।२।५१। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'निरः कुषः' की अनुवृत्ति ७।२।४७। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'क्त्वानिष्ठयोः' की अनुवृत्ति ७।२।५४। तक जाती है। ११-'क्त्व' की अनुवृत्ति ७।२।५४। तक जाती है। ११-'क्त्व' की अनुवृत्ति ७।२।५६। तक जायेगी। १२-'वा' की अनुवृत्ति ७।२।५७। तक जायेगी। १३-यहाँ से 'से' की अनुवृत्ति ७।२।६०। तक जाती है। १४-'परस्मैपदेषु' की अनुवृत्ति ७।२।६०। तक जायेगी। १५-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ७।२।६५। तक जाती है। १६-यहाँ से 'थिलि' की अनुवृत्ति ७।२।६६। तक, तथा 'तास्वत् अनिटो नित्यम्' की अनुवृत्ति ७।२।६३। तक जाती है।

६२. उपदेशेऽत्वतः

६३. ऋतो भारद्वाजस्य

६४.बभूथाततन्थजगृभ्मववर्थेति निगमे

६५. विभाषा सृजिदृशोः

६६. इडत्यर्तिव्ययतीनाम्

६७. वस्वे १काजाद्घसाम्

६८. विभाषा गमहनविदविशाम्

(वा०) दृशेश्च।

६९. सनिंससनिवांसम्

७०.ऋद्धनोः स्ये

७१. अञ्जेः सिचिर

७२. स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु

७३. यमरमनमातां सक्व

७४. स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि<sup>४</sup>

७५. किरश्च पञ्चभ्यः ५

७६. रुदादिभ्यः सार्वधातुके<sup>६</sup>

७७. ईशः से

७८. ईडजनोध्वें च

७९. लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य

८०, अतो येयः

८१. आतो ङितः

८२. आने १मुक्

८३. ईदासः

८४. अष्टन आ विभक्तौ ზ

८५. रायो हलि

८६. युष्मदस्मदोरनादेशे ११

८७. द्वितीयायां च

८८. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्

८९. योऽचि

९०. शेषे लोपः

९१. मपर्यन्तस्य १२

९२. युवावौ द्विवचने

९३. यूयवयौ जिस

९४. त्वाही सौ

९५. तुभ्यमह्यौ ङिय

९६. तवममौ ङसि

९७. त्वमावेकवचने १३

९८. प्रत्ययोत्तरपदयोश्च

९९. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ<sup>१४</sup>

१००. अचि<sup>१५</sup>र ऋतः

#### विमर्श

१-'वसु' की अनुवृत्ति ७।२।६९। तक जायेगी। २-'सिचि' की अनुवृत्ति ७।२।७३। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'परस्मैपदेषु' की अनुवृत्ति ७।२।७३। तक जाती है। ४- 'सिन' की अनुवृत्ति ७।२।७५। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'पश्चभ्यः' की अनुवृत्ति ७।२।७६। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'सार्वधातुके' की अनुवृत्ति ७।२।८१। तक जाती है। ७-यहाँ से 'से' की अनुवृत्ति ७।२।७८। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'अतः' की अनुवृत्ति ७।२।८२। तक, तथा 'इयः' की अनुवृत्ति ७।२।८१। तक जाती है। १०-यहाँ से 'आः' की अनुवृत्ति ७।२।८८। तक जाती है। १०-यहाँ से 'आः' की अनुवृत्ति ७।२।८८। तक, तथा 'विभक्तौ' की अनुवृत्ति ७।२।११३। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'युष्पदस्मदोः' की अनुवृत्ति ७।२।१८। तक, एवं 'अनादेशे' की अनुवृत्ति ७।२।८९। तक जाती है। ११-इस सूत्र के आगे युष्पद्, अस्मद् को जो आदेश कहेंगे वे आदेश मकार पर्यन्त के स्थान में ही होगे। इस सूत्र का अधिकार ७।२।९८। तक जानना चाहिए। १३-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ७।२।९८। तक जाती है। १४-यहाँ से 'तिसृचतस्' की अनुवृत्ति ७।२।१००। तक जाती है। १५- 'अचि' की अनुवृत्ति ७।२।१०१। तक जाती है। १५- 'अचि' की अनुवृत्ति ७।२।१०१। तक जाती है। १५- 'अचि' की अनुवृत्ति ७।२।१०१। तक जाती है। १५-

१०१. जराया जरसन्यतरस्याम्
१०२. त्यदादीनामः
(वा०) द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः।
१०३. किमः १कः
१०४. कु तिहोः
१०५. क्वाति
१०६. तदोः सः सा १वनन्त्ययोः
१०७. अदस औ सुलोपश्च
(वा०)अदस औत्वप्रतिषेधः साकक्कस्य
वा वक्तव्यः सादुत्वं च।
१०८. इदमो मः

११०. यः सौ<sup>५</sup>
१११. इदो<sup>६</sup>ऽय् पुंसि
११२. अनाप्यकः<sup>७</sup>
११३. हिल लोपः
११४. मृजेर्वृद्धिः<sup>८</sup>
११५. अचो ञ्णिति<sup>९</sup>
११६. अत उपधायाः
११७. तद्धितेष्वचामादेः<sup>१०</sup>
११८. किति<sup>११</sup> च
(सिच प्रभाविट् सन्यचस्ता-स्वदातो

जराया अष्टादश।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।।

->8-000-0-#(-

### विमर्श

१०९. दश्चर

१-इस सूत्र से 'किमः' की अनुवृत्ति ७।२।१०५। तक जाती है। २-यहाँ से 'सौ' की अनुवृत्ति ७।२।१०८। तक जाती है। ३-यहाँ से 'इदमः' की अनुवृत्ति ७।२।११३। तक, तथा 'म' की ७।२।१०९। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'द' की अनुवृत्ति ७।२।११०। तक जाती है। ५-'सौ' की अनुवृत्ति ७।२।१११। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'इदः' की अनुवृत्ति ७।२।११३। तक जाती है। ५-'वृद्धिः' की अनुवृत्ति ७।३।३५। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'अचः' की अनुवृत्ति ७।३।३१। तक, तथा ज्यिति' की अनुवृत्ति ७।३।३१। तक जाती है। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।३।३१। तक जाती है। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।३।३१। तक जाती है। ११-'किति' की अनुवृत्ति ७।३।३१। तक जायेगी।

## वृतीयः पादः

१.देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेय-सामात्

२. केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः

३.न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामैच्<sup>१</sup>

४. द्वारादीनां च

२४६.द्वार स्वर स्वग्राम (स्वाध्याय) व्यल्कश स्वस्ति स्वर् स्म्यकृत् (सफ्यकृत) स्वादु मृदु श्वम श्वन् स्व।। इति द्वारादिः।।

५. न्यग्रोधस्य च केवलस्य

६. न वर्मव्यतिहारे

७. स्वागतादीनां च

२४७. स्वागत स्वध्वर स्वङ्ग व्यङ्ग व्यड व्यवहार स्वपिति (स्वपिति)।। इति स्वागतादिः।।

८. श्वा³देरिञि

(वा०) इकारादाविति वाच्यम्।

९. पदान्तस्यान्यतरस्याम्

१०. उत्तरपदस्य

११. अवयवादृतोः

१२. सुसर्वार्धाज्जनपदस्य

१३. दिशो ६ उमद्राणाम्

१४. प्राचां प्रामनगराणाम्

१५. संख्यायाः भ संवत्सरसंख्यस्य च

१६. वर्षस्याभविष्यति

१७. परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः

(वा०) कुलिजशब्दमपि केचि-त्पठन्ति।

१८. जे प्रोष्ठपदानाम्

१९. हद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च

२०. अनुशतिकादीनां च

२४८. अनुशतिक अनुहोड अनुसँवरण (अनुसंचरण) अनुसंवत्सर अङ्गारवेणु असिहत्य (अस्यहत्य) अस्यहेति वध्योग पुष्करसद् अनुहरत् कुरुकत कुरुपञ्चाल उदकशुद्ध इहलोक परलोक सर्वलोक सर्वपुरुष सर्वभूमि प्रयोग परस्त्री।। 'राजपुरुषात्थ्यञि'। सूत्रनड। इत्यनुशतिकादिः।। आकृति-गणोऽयम्।। तेन। अभिगम अधिभूत अधि-देव चतुर्विद्या इत्यादयोऽप्यन्ये विज्ञेयाः।।

२१. देवताद्वन्द्वे च

२२. ने<sup>१</sup> न्द्रस्य परस्य

२३. दीर्घाच्च वरुणस्य

### विमर्श

१- इस सूत्र से 'न य्वाभ्याम् पूर्वी ताभ्याम् ऐच्' की अनुवृत्ति ७।३।५। तक जाती है। २- यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ७।३।९। तक जाती है। ३- 'श्वादेंः' की अनुवृत्ति ७।३।९। तक जायेगी। ४- इस सूत्र का अधिकार ७।३।३१। तक जाता है। ५- 'जनपदस्य' की अनुवृत्ति ७।३।१३। तक जायेगी। ६- 'दिशः' की अनुवृत्ति ७।३।१४। तक जाती है। ७- इस सूत्र से 'संख्यायाः' की अनुवृत्ति ७।३।१७। तक जाती है। ८- यहाँ से 'पूर्वपदस्य' की अनुवृत्ति ७।३।२५। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'देवताद्वन्द्वे' की अनुवृत्ति ७।३।२३। तक जाती है। १०-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ७।३।२३। तक जाती है।

२४ प्राचां नगरान्ते

२५.जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषित-मुत्तरम्

२६.अर्धात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वाः

२७. नातः परस्य

२८. प्रवाहणस्य रेढे

२९. तत्प्रत्ययस्य च

३०. नञः ³शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशल-निपुणानाम्

३१. यथातथायथापुरयोः पर्यायेण

३२. हनस्तोऽचिण्णलोः

३३. आतो युक्चिण्कृतोः ४

३४.नो दात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः

(वा०) अनाचिमकिमिवमीनामिति वक्तव्यम्।

३५. जनीवध्योश्च

३६. अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्णौ<sup>६</sup>

३७. शाच्छासाह्याव्यावेपां युक्

(वा॰) पातेणीं लुग्वक्तव्यः।

(वा०) धूञ्रीञोर्नुग्वक्तव्यः।

३८. वो विधूनने जुक्

३९. लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेह-निपातने

४०. भियो हेतुभये षुक्

४१.स्फायो वः

४२. शदेरगतौ तः

४३. रुहः पोऽन्यतरस्याम्

४४. प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः'

(वा०) मामकनरकयोरुपसंख्यानम्।

(वा०) त्यक्त्यपोश्च

४५. न यासयोः

(वा०) त्यकनश्च निषेधः।

(वा०) पावकादीनां छन्दसि।

(वा०) आशिषि वुनश्च न।

(वा०) उत्तरपदलोपे न।

(वा०) क्षिपकादीनां च।

२४९. (वा ४५.३०)।क्षिपका धुवका चरका सेवका करका चटका अवका लहका अलका कन्यका ध्रुवका एडका।। इति क्षिपकादिः।। आकृतिगणः।।

(वा०) तारका ज्योतिषि।

(वा०) वर्णका तान्तवे।

(वा०) वर्तकाशकुनौ प्राचाम्।

## विमर्श

१-यहाँ से 'अर्घात् परिमाणस्य' की अनुवृत्ति ७।३।२७। तक, तथा 'पूर्वस्य' की ७।३।३१। तक, एवं 'वा तु' की अनुवृत्ति ७।३।३०। तक जाती है। २-'प्रवाहणस्य' की अनुवृत्ति ७।३।२९। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'नञः' की अनुवृत्ति ७।३।३१। तक जाती है। ४-'चिण्-कृतोः' की अनुवृत्ति ७।३।३५। तक जायेगी। ५-'न' की अनुवृत्ति ७।३।३५। तक जाती है। ६-यहाँ से 'णौ' की अनुवृत्ति ७।३।४३। तक जाती है। ८-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ७।३।४८। तक जायेगी।

(वा॰) अष्टका पितृदैवत्ये।

(वा०) सूतकापुत्रिकावृन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्।

४६. उदीचामातः १स्थाने यकपूर्वायाः

<mark>(वा</mark>०) धात्वन्तयकोस्तु नित्यम्।

४७. भस्नैषाजाज्ञाद्वास्वानञ्पूर्वाणामपिर

४८. अभाषितपुंस्काच्च<sup>३</sup>

४९. आदाचार्याणाम्

५०. ठस्येकः

५१. इसुसुक्तान्तात्कः

(वा०) दोष उपसंख्यानम्।

५२. चजोः कु<sup>५</sup>घिण्यतोः

(वा०) निष्ठायामनिट इति वक्तव्यम्।

५३. न्यङ्क्वादीनां च

२५०. न्यङ्कु मद्व भृगु दूरेपाक फलेपाक क्षणेपाक दूरेपाका फलेपाका दूरेपाकु फलेपाकु तक्र (तत्र) वक्र (चक्र) व्यतिषङ्ग (अनुषङ्ग) अवसर्ग (उपसर्ग) श्वपाक मांसपाक (मासपाक) मूलपाक कपोतपाक उलूकपाक। 'संज्ञायां मेघनिदाघावदाघार्घाः' १८०। न्यग्रोध वीरुत्।

इति न्यङ्क्वादिः।।

५४. हो हन्ते व्यक्तिष

५५. अभ्यासाच्च

५६. हेरचङि

५७ सन्लिटोर्जेः

५८ विभाषा चेः

५९. न विवादेः

६०. अजिव्रज्योश्च

६१. भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः

६२. प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे

६३. वञ्चेर्गतौ

६४. ओक उचः के

६५. ण्य<sup>१०</sup>आवश्यके

६६. यजयाचरु चप्रवचर्चश्च

(वा०) त्यजेश्च।

६७. वचोऽशब्दसंज्ञायाम्

६८. प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे

६९. भोज्यं भक्ष्ये

७०. घोर्लोपो ११ लेटि वा

७१. ओतः श्यनि

७२. क्सस्याचि<sup>१२</sup>

७३. लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये

## विमर्श

१–इस सूत्र से 'उदीचाम्' की अनुवृत्ति ७।३।४८। तक, तथा 'आतः' की ७।३।४९। तक जाती है। २- नञ्पूर्वाणामिप की अनुवृत्ति ७।३।४९। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'अभाषितपुंस्कात्' की अनुवृत्ति ७।३।४९। तक जाती है। ४-यहाँ से 'ठस्य' की अनुवृत्ति ७।३।५१। तक जाती है। ५-इस सूत्र स 'चजोः कु' की अनुवृत्ति ७।३।६९। तक जाती है। ६-यहाँ से 'हः' की अनुवृत्ति ७।३।५६। तक, तथा 'हन्तेः' की ७।३।५५। तक जाती है। ७-'अभ्यासात्' की अनुवृत्ति ७।३।५८। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'सन्लिटोः' की अनुवृत्ति ७।३।५८। तक जाती है। ९-'न' की अनुवृत्ति ७।३।६९। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'ण्ये' की अनुवृत्ति ७।३।६९। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'लोपः' की अनुवृत्ति ७।३।७२। तक जाती है। १२-यहाँ से 'क्सस्य' की अनुवृत्ति ७।३।७३। तक जायेगी।

७४. शमामष्टानां दीर्घः १ श्यनि ७५. छिवुक्लमुचमां शिति र (वा०) आङि चम इति वक्तव्यम्। ७६. क्रमः परस्मैपदेषु ७७. इषुगमियमां छः ७८. पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्तिसर्ति-

७८. पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्तिसर्ति-शदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमन-यच्छपश्यच्छीधौशीयसीदाः

७९. ज्ञाजनोर्जा

८०. प्वादीनां हस्वः

८१. मीनातेर्निगमे

८२. मिदेर्गुणः ४

८३. जुसि च

८४. सार्वधातुकार्धधातुकयोः ५

८५. जाग्रोऽविचिण्णल्ङित्सु

८६. पुगन्तलघूपधस्य च

८७. नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके॰

(वा०) बहुलं छन्दसीति वक्तव्यम्।

८८. भूसुवोस्तिङ

८९. उतो वृद्धिर्लुकि हलि

९०. ऊर्णोते°र्विभाषा

९१. गुणोऽपृक्ते

९२. तृणह इम्

९३.ब्रुव ईट्१°

९४. यङो वा ११

९५. तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके

९६. अस्तिसिचोऽपृक्ते<sup>१२</sup>

९७. बहुलं छन्दिस

९८. रुदश्च पञ्चभ्यः १३

९९. अङ्गा<sup>१४</sup>ग्यंगालवयोः

१००. अदः सर्वेषाम्

१०१. अतो दीघों यञि १५

१०२. सुपि च १६

१०३. बहुवचने झल्येत्१७

## विमर्श

१-'दीर्घः' की अनुवृत्ति ७।३।७६। तक जायेगी। २-यहाँ से 'शिति' की अनुवृत्ति ७।३।८२। तक जायेगी। ३-'हस्वः' की अनुवृत्ति ७।३।८१। तक जाती है। ४-यहाँ से 'गुणः' की अनुवृत्ति ७।३।८८। तक जाती है। ५-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ७।३।८६। तक जाती है। ६-'लघूपधस्य' की अनुवृत्ति ७।३।८७। तक जाती है। ७-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ७।३।८८। तक, तथा 'पिति' की ७।३।९४। तक एवं 'सार्वधातुके' की ७।३।१०१। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'वृद्धिः' की अनुवृत्ति ७।३।१०। तक, एवं 'हिल' की अनुवृत्ति ७।३।१००। तक जाती है। ९-यहाँ से 'ऊणोंतेः' की अनुवृत्ति ७।३।९१। तक जाती है। १०-'ईट्' की अनुवृत्ति ७।३।९८। तक जायेगी। ११-'वा' की अनुवृत्ति ७।३।९५। तक जाती है। १२-यहाँ से 'अस्ति सिचः' की अनुवृत्ति ७।३।९७। तक, तथा 'अपृक्ते' की ७।३।१००। तक जाती है। १३-'अट्' की अनुवृत्ति ७।३।९०। तक जाती है। १४-'अट्' की अनुवृत्ति ७।३।१००। तक जाती है। १६-'सुपि' की अनुवृत्ति ७।३।१०३। तक जाती है। १७-यहाँ से 'एत्' की अनुवृत्ति ७।३।१०६। तक जाती है।

१०४. ओसि व

१०५. आङि चापः र

१०६. संबुद्धौ च

१०७. अम्बार्थनद्योर्हस्वः

१०८. ह्रस्वस्य गुणः४

१०९. जिस च

११०. ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः

१११. घेर्ङिति

११२. आण्नद्याः

११३. याडापः ६

११४. सर्वनाम्नः स्याड्ढ्स्वश्च

११५. विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्

११६. ङेराम्नद्याम्नी<sup>८</sup>भ्यः

११७. इदुद्ध्याम्

११८. औत्<sup>१०</sup>

११९. अच्च घेः ११

१२०. आङोनाऽस्त्रियाम्

(देविकादेवतास्फायोभुजमीनातेरतो

दीघों विंशतिः।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।।

-18-000-8(-

#### विमर्श

१-'ओसि' की अनुवृत्ति ७।३।१०५। तक जायेगी। २-'आपः' की अनुवृत्ति ७।३।१०६। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'संबुद्धौ' की अनुवृत्ति ७।३।१०८। तक जाती है। ४-यहाँ से 'हस्वस्य' की अनुवृत्ति ७।३।१०९। तक, तथा 'गुणः' की अनुवृत्ति ७।३।१११। तक जाती है। ५-'ङिति' की अनुवृत्ति ७।३।११५। तक जाती है। ६-'आपः' की अनुवृत्ति ७।३।११४। तक जाती है। ७-यहाँ से 'स्याइ हस्वश्च' की अनुवृत्ति ७।३।११५। तक जाती है। ८-यहाँ से 'ङेः' की अनुवृत्ति ७।३।११६। तक तथा 'आम् नद्याः' की ७।३।११७। तक जाती है। ९-'इदुद्भ्याम्' की अनुवृत्ति ७।३।११८। तक जायोगी। १०-इस सूत्र से 'औत्' की अनुवृत्ति ७।३।११९। तक जाती है। ११-यहाँ से 'घेः' की अनुवृत्ति ७।३।१२०। तक जाती है।

## चतुर्थः पादः

१. णौ चङ्युपधाया हस्वः

२. नाग्लोपिशास्वृदिताम्

३. श्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडा-मन्यतरस्याम्

(वा०) काण्यादीनां वेति वक्तव्यम्। २५१ (वा ४६०७)। कण रण भण श्रण लुप हेठ हायि वाणि (चाणि) लोटि (लोठि)लोपि।। इति कणादिः।। \*

४. लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य

५. तिष्ठतेरित्

६. जिघ्रतेर्वा<sup>३</sup>

७. उऋत्४

८. नित्यं छन्दिस

९. दयतेर्दिगि लिटि

(वा०) दिग्यादेशेन द्वित्वबाधन-मिष्यते।

१०. ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ६

११. ऋच्छत्यृताम्

१२. शृदृप्रां हस्वो<sup>७</sup>वा

१३. केऽणः

१४. न कपि १

<mark>१५. आपो</mark>ऽन्यतरस्याम्

<mark>१६. ऋदृशो</mark>ऽङि<sup>१०</sup> गुणः

१७. अस्यतेस्थुक्

१८. श्वयतेरः

१९. पतः पुम्

२०.वच उम्

२१. शीङः ११ सार्वधातुके गुणः

२२. अयङ् यि विङति १२

२३. उपसर्गाद्भस्व<sup>१३</sup> ऊहतेः

२४. एतेर्लिङि

२५. अकृत्सार्वधातुकयोदींर्घः<sup>१४</sup>

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'णौ चड्युपधायाः' की अनुवृत्ति ७।४।८। तक, तथा 'ह्रस्वः' की ७।४।३। तक जाती है। २- इस सूत्र से 'इत्' की अनुवृत्ति ७।४।६। तक जाती है। ३- यहाँ से 'वा' की अनुवृत्ति ७।४।७। तक जाती है। ४- इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ७।४।८। तक जाती है। ५- इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ७।४।८। तक जाती है। ६- 'गुणः' की अनुवृत्ति ७।४।११। तक जायेगी। ७- 'ह्रस्वः' की अनुवृत्ति ७।४।१५। तक जायेगी। ८- यहाँ से 'अणः' की अनुवृत्ति ७।४।१४। तक जायेगी। १०- यहाँ से 'अङि' की अनुवृत्ति ७।४।२०। तक जायेगी। ११- यहाँ से 'शीङः' की अनुवृत्ति ७।४।२२। तक जाती है। १२- इस सूत्र से 'क्डिति' की अनुवृत्ति ७।४।२५। तक, तथा 'यि' की ७।४।२९। तक जाती है। १३- यहाँ से 'उपसर्गात् ह्रस्वः' की अनुवृत्ति ७।४।२४। तक जाती है। १४- 'अकृत्सार्वधातुकयोः' की अनुवृत्ति ७।४।२९। तक, तथा 'दीर्घः' की ७।४।२६। तक जाती है।

२६. च्वौ१ च

<mark>२७.</mark> रीङृतः<sup>२</sup>

<mark>२८. रिङ्</mark>शयग्लिङ्क्षु<sup>३</sup>

२९. गुणोऽर्तिसंयोगाद्योः

३०. यङि च

(वा॰) हन्तेर्हिसायां यङि घ्नीभावो वाच्यः।

३१. ई६ घ्राध्मोः

३२. अस्य चौ

३३. क्यचि च

३४. अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षा-पिपासागधेषु

३५. न च्छन्दस्य धुत्रस्य

(वा॰) अपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्।

३६.दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति

३७. अश्वाघस्यात् १०

३८. देवसुम्नयोर्यजुषि काठके

३९. कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोपः

४०. द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति<sup>११</sup>

४१. शाच्छोरन्यतरस्याम्

(वा॰) श्यतेरित्वं व्रते नित्यमिति वक्तव्यम्।

४२. दधातेर्हिः १२

४३. जहातेश्च क्तिव १३

४४. विभाषा छन्दसि<sup>१४</sup>

४५.सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय

४६. दो दद्धोः १५

४७. अच उपसर्गात्तः १६

४८. अपो भि

(वा०) मासश्छन्दसीति वक्तव्यम्।

(वा॰) स्ववस्स्वतवसोर्मास उषसश्च त इष्यते।

४९. सः स्या<sup>र७</sup>र्धधातुके

५०. तासस्त्योर्लोपः १८

५१.रि च

### विमर्श

१-यहाँ से 'च्चौ' की अनुवृत्ति ७।४।२७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'ऋतः' की अनुवृत्ति ७।४।३०। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'शयग्लिङ्क्षु' की अनुवृत्ति ७।४।२९। तक जाती है। ४-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।४।३०। तक जाती है। ५-'यिङ' की अनुवृत्ति ७।४।३१। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'ई' की अनुवृत्ति ७।४।३३। तक जाती है। ७-यहाँ से 'अस्य' की अनुवृत्ति ७।४।३५। तक जाती है। ८-'क्यचि' की अनुवृत्ति ७।३।३९। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।४।३९। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'अत्त्' की अनुवृत्ति ७।४।३८। तक जाती है। ११-यहाँ से 'इत्' की अनुवृत्ति ७।४।४१। तक, तथा 'ति किति' की अनुवृत्ति ७।४।४७। तक जाती है। १२-'हिः' की अनुवृत्ति ७।४।४४। तक जायेगी। १३-'जहातेः क्तिव' की अनुवृत्ति ७।४।४४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।४।४५। तक जाती है। १६-इस सूत्र से 'दः घोः' की अनुवृत्ति ७।४।४७। तक जाती है। १६-इस सूत्र से 'दः घोः' की अनुवृत्ति ७।४।४७। तक जाती है। १८-यहाँ से 'तः' की अनुवृत्ति ७।४।५२। तक, तथा 'सि' की अनुवृत्ति ७।४।५७। तक जाती है। १८-यहाँ से 'तासस्त्योः' की अनुवृत्ति ७।४।५२। तक, तथा 'सि' की अनुवृत्ति ७।४।५७। तक जाती है। १८-यहाँ से 'तासस्त्योः' की अनुवृत्ति ७।४।५२। तक, तथा 'लोपः' की अनुवृत्ति ७।४।५३। तक जाती है।

५२.ह एति १९७५ व

५३. यीवर्णयोदीधीवेव्योः

५४. सिन मीमाघुरभलभशकपत-पदामच<sup>१</sup> इस्

(वा०) राधो हिंसायां सनीस् वाच्यः।

<mark>५५. आप्ज्ञप्यृधामीत्<sup>२</sup></mark>

५६. दम्भ इच्च

५७. मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा

५८. अत्र लोपोऽभ्यासस्यः

५९. हस्वः

६०. हलादिः शेषः<sup>४</sup>

६१. शर्पूर्वाः खयः

६२. कुहोशुः

६३.न कवतेर्यङि

६४. कृषेश्छन्दसि

६ ५. दांधर्तिदर्धर्तिदर्धर्षिबोभूतुतेतिक्ते-ऽलर्ष्यापनीफणत्संसनिष्यदत्करिक्रत्क-निक्रदद्धरिभद्दविध्वतोदविद्युतत्त-रित्रतः सरीसृपतंवरीवृजन्मर्मृ-

ज्यागनीगन्तीति च

६६. उरत्

<mark>६७. द्यु</mark>तिस्वाप्योः संप्रसारणम्<sup>८</sup>

६८. व्यथो लिटि९

६९. दीर्घ<sup>१</sup>°इणः किति

७०. अत आदेः

७१. तस्मान्रुड्<sup>११</sup>द्विहलः

७२. अश्नोतेश्च

७३. भवतेरः १२

७४. ससूवेति निगमे

७५. निजां त्रयाणां गुणः श्लौ १३

७६. भृञामित्१४

७७. अर्तिपिपत्योंश्च

७८.बहुलं छन्दिस

७९. सन्यतः १५

८०.ओः पुयण्ज्यपरे<sup>१६</sup>

८१. स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवितप्ल-वतिच्यवतीनां वा

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'अचः' की अनुवृत्ति ७।४।५६। तक, तथा 'सिन' की अनुवृत्ति ७।४।५७। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'ईत्' की अनुवृत्ति ७।१।५६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'अभ्यासस्य' की अनुवृत्ति ७।४।९७। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'शेषः' की अनुवृत्ति ७।४।६१। तक जाती है। ५-'चुः' की अनुवृत्ति ७।४।६४। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'न यिङ' की अनुवृत्ति ७।४।६४। तक जायेगी। ७-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ७।४।६५। तक जाती है। ८-'संप्रसारणम्' की अनुवृत्ति ७।४।६८। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'लिटि' की अनुवृत्ति ७।४।७४। तक जाती है। १०-यहाँ से 'दीर्घः' की अनुवृत्ति ७।४।७०। तक जाती है। १२-'अः' की अनुवृत्ति ७।४।७४। तक जायेगी। १३-इस सूत्र से 'त्रयाणाम्' की अनुवृत्ति ७।४।७६। तक तथा 'शंलौ' की अनुवृत्ति ७।४।७८। तक जाती है। १४-यहाँ से 'इत्' की अनुवृत्ति ७।४।८१। तक जायेगी। १५-'सिन' की अनुवृत्ति ७।४।८१। तक जायेगी। १६-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ७।४।८१। तक जायेगी।

८२. गुणो यङ्लुकोः १

८३. दीर्घोऽकितः

८४. नीग्वञ्चस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपत-पदस्कन्दाम्

८५. नुगतो ३५नुनासिकान्तस्य

८६. जपजभदहदशभञ्जपशां च

८७. चरफलोश्च³

८८. उत्प<sup>४</sup>रस्यातः

८९.ति च

९०. रीगृदुपधस्य च

(वा०) रीगृत्वत इति वक्तव्यम्।

९१. रुग्निकौ च लुकि<sup>६</sup>

९२. ऋतश्च

९३. सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे<sup>७</sup>

९४. दीर्घो लघोः

९५. अत्स्मृ<sup>८</sup>दृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्

९६. विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः

९७.ई च गणः

(णौ च शीडः शाच्छोः शर्पूर्वाः स्रवतिसप्तदश।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

8-000-84-

### विमर्श

१-यहाँ से 'यङ्लुकोः' की अनुवृत्ति ७।४।९०। तक जाती है। २-'नुक्' की अनुवृत्ति ७।४।८७। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'चरफलोः' की अनुवृत्ति ७।४।८९। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'उत् अतः' की अनुवृत्ति ७।४।८९। तक जाती है। ५-यहाँ से 'ऋदुपधस्य' की अनुवृत्ति ७।४।९१। तक, तथा 'रीक्' की अनुवृत्ति ७।४।९२। तक जाती है। ६-इस सूत्र से 'रुग्निकौ लुकि' की अनुवृत्ति ७।४।९२।तक जाती है। ७-यहाँ से 'लघुनि अनग्लोपे' की अनुवृत्ति ७।४।९४। तक, तथा 'चङ्परे' की अनुवृत्ति ७।४।९७। तक जाती है। ८-'अत्' की अनुवृत्ति ७।४।९७। तक जाती है। ८-'अत्' की अनुवृत्ति ७।४।९७। तक जायेगी।

## अथ अष्टमोऽध्यायः

## प्रथमः पादः

१. सर्वस्य द्वेश

२. तस्य परमाम्रेडितम्<sup>२</sup>

३. अनुदातं च

४. नित्यवीप्सयोः

५. परेर्वर्जने

(वा०) परेर्वर्जने वा वचनम्।

६. प्रसमुपोदः पादपूरणे

७. उपर्यध्यधसः सामीप्ये

८. वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयाऽसंमति-कोपकुत्सनभर्त्सनेषु

९. एकं बहुव्रीहिवत्<sup>३</sup>

१०. आबाधे च

११. कर्मधारयवदुत्तरेषु

१२. प्रकारे गुणवचनस्य

(वा०) आनुपूर्व्ये द्वे वाच्ये।

(वा०) क्रियासमभिहारे च।

(वा०) डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम्।

(वा०) स्त्रीनपुंसकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्तेराम्भावो वा वक्तव्यः। १३.अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्

१४. यथास्वे यथायथम्

१५.द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमण-यज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु

१६. पदस्य

१७. पदात्६

१८. अनुदात्तं सर्वमपादादौ॰

(वा॰) समानवाक्ये निघातयुष्मदस्म-दादेशा वक्तव्याः।

१९. आमन्त्रितस्य च

२०. युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी-द्वितीयास्थयो<sup>८</sup>र्वांनावौ

२१. बहुवचनस्य वस्-नसौ

२२. तेमयावेकवचनस्य<sup>९</sup>

२३. त्वामौ द्वितीयायाः

२४. न १० चवाहा हैवयुक्ते

२५. पश्यार्थैश्चानालोचने

२६. सपूर्वीयाः प्रथमाया विभाषा

२७.तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः

#### विमर्श

१-इस सूत्र का अधिकार ८।१।१५। तक जाता है। २-इस सूत्र से 'आम्रेडितम्' की अनुवृत्ति ८।१।३। तक जाती है। ३-यहाँ से 'बहुव्रीहिवत्' की अनुवृत्ति ८।१।१०। तक जाती है। ४-'कर्मधारयवत्' की अनुवृत्ति ८।१।१५। तक जाती है। ५-इस सूत्र का अधिकार ८।३।५४। तक जाता है। ६-इस सूत्र का अधिकार ८।१।६९। तक जाता है। ७-इस सूत्र का अधिकार ८।१।७१। तक जायेगा। ८-यहाँ से 'युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः' की अनुवृत्ति ८।१।२६। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'एकवचनस्य' की अनुवृत्ति ८।१।२३। तक जाती है। १०-'न' की अनुवृत्ति ८।१।२६। तक जायेगी।

२५२. गोत्र ब्रुव प्रवचन प्रहसन प्रकथन प्रत्ययन प्रपञ्च प्राय न्याय प्रचक्षण विचक्षण अवचक्षण स्वाध्याय भूयिष्ठ (भूयिष्ट) वानाम।। इति गोत्रादिः।।

२८. तिङ्¹ङतिङः

**२९. न**२ लुट्

३०.निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्क-च्चिद्यत्रयुक्तम्

३१. नह प्रत्यारम्भे

३२. सत्यं प्रश्ने

३३. अङ्गात्प्रातिलोम्ये

३४. हि च

३५. छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्

३६. यावद्यथाभ्याम्

<mark>३७. पूजायां नानन्तरम्<sup>६</sup></mark>

३८. उपसर्गव्यपेतं च

<mark>३९. तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्</mark>°

४०. अहो<sup>८</sup> च

४१. शेषे विभाषा

४२. पुरा च परीप्सायाम्

४३. नन्वित्यनुज्ञैषणायाम्

४४. किं क्रियाप्रश्नेऽनुपसर्गमप्रति-षिद्धम्<sup>१</sup>°

४५. लोपे विभाषा

४६. एहिमन्ये प्रहासे ऌट्

४७. जात्वपूर्वम् ११

४८. किंवृत्तं च चिदुत्तरम्

४९. आहो उताहो<sup>१२</sup> चानन्तरम्

५०. शेषे विभाषा

५१. गत्यर्थलोटा त्वण्न चेत्कारकं सर्वान्यत्<sup>१३</sup>

५२. लोट्<sup>१४</sup> च

५३. विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्१५

५४. हन्त च

५५.आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके

५६. यद्धितुपरं छन्दिस

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'तिङ्' की अनुवृत्ति ८।१।६६। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ८।१।६६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'अप्रातिलोम्ये' की अनुवृत्ति ८।१।३४। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'हि' की अनुवृत्ति ८।१।३५। तक जायेगी। ५- 'यावद्यथाभ्याम्' की अनुवृत्ति ८।१।३८। तक जायेगी। ६-इस समस्त सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।३८। तक जाती है। ७-'पूजायाम्' की अनुवृत्ति ८।१।४०। तक जायेगी। ८-यहाँ से 'अहो' की अनुवृत्ति ८।१।४१। तक जाती है। ९-'विभाषा' की अनुवृत्ति ८।१।४२। तक जाती है। १०-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।४५। तक जाती है। ११-'अपूर्वम्' की अनुवृत्ति ८।१।५०। तक जायेगी। १२-यहाँ से 'आहो उताहो' की अनुवृत्ति ८।१।५०। तक जाती है। १३-इस सूत्र से 'गत्यर्थलोटा न चेत् कारकं सर्वान्यत्' की अनुवृत्ति ८।१।५३। तक जायेगी। १४-'लोट्' की अनुवृत्ति ८।१।५४। तक जायेगी। १५- इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।५४। तक जाती है।

५७. चनचिदिवगोत्रादितद्धिता-म्रेडितेष्वगतेः<sup>१</sup>

५८: चादिषु च

५९. चवायोगे प्रथमार

६०. हेति क्षियायाम्

६१. अहेति विनियोगे च

६२. चाहलोप एवेत्यवधारणम्

६३. चादिलोपे विभाषा

६४. वैवावेति च च्छन्दिसि

६५. एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्

६६. यद्वतान्नित्यम्

(वा०) अत्र व्यवहिते कार्यमिष्यते।

६७. पूजना<sup>६</sup>त्पूजितमनुदात्तं काष्ठा-दिभ्यः

२५३.काछ दारुण अमातापुत्र वेश अनाज्ञात अनुज्ञात अपुत्र अयुत अद्भुत (अनुक्त) भृश घोर सुख परम सु अति।। इति काष्ठादिः।। ६८. सगतिरपि तिङ्°

(वा०) गतिग्रहणे उपसर्गग्रहणमिष्यते।

६९. कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ

(वा०) क्रियाकुत्सन इति वाच्यम्।

(वा॰) पूतिश्चानुबन्ध इति वाच्यम्।

(वा०) वा बह्वर्थमनुदात्तमिति वाच्यम्।

७०. गतिर्थातौ

७१. तिङि चोदात्तवति

७२. आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्<sup>९</sup>

७३. नामन्त्रिते समानाधिकरणे<sup>१०-</sup> सामान्यवचनम्

७४. विभाषितं विशेषवचने

(वा॰) बहुवचनमित्यपि भाष्यम्। (सर्वस्य बहुवचनस्य शेषेऽहेति चतुर्दश।।)

इति पाणिनीसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः।।

+>8-000-8(-

## विमर्श

१-इस सूत्र से 'अगतेः' की अनुवृत्ति ८।१।५८। तक जाती है। २-'प्रथमा' की अनुवृत्ति ८।१।६५। तक जायेगी। ३-इस सूत्र से 'क्षियायाम्' की अनुवृत्ति ८।१।६१। तक जाती है। ४-'विभाषा' की अनुवृत्ति ८।१।६५। तक जाती है। ५-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ८।१।६५। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'पूजनात् पूजितम्' की अनुवृत्ति ८।१।६५। तक जाती है। ७-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।६९। तक जाती है। ८-'गितः' की अनुवृत्ति ८।१।७१। तक जायेगी। ९-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।७४। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'आमन्त्रिते समानाधिकरणे' की अनुवृत्ति ८।१।७४। तक जाती है।

## द्वितीयः पादः

१. पूर्वत्रासिद्धम्१

(वा०) पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने।

२.नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधषु कृति

३.न मुने

४. उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो-ऽनुदात्तस्य<sup>२</sup>

५. एकादेश उदात्तेनो<sup>३</sup>दात्तः

६. स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ

७. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य

(वा०) अह्नो नलोपप्रतिषेधः।

८. न ङिसंबुद्ध्योः

(वा०) ङावुत्तरपदे प्रतिषेधः।

९. मादुपधायाश्च मतोर्जो ५ यवादिभ्यः २५४. यव दल्मि ऊर्मि (उर्भि) भूमि कृमि क्रुञ्चा वशा द्राक्षा ध्राक्षा ध्रजि (व्रजि) ध्वजि निजि सिजि सिञ्ज हरित् ककुत् मरुत् गरुत् इक्षु द्रु मधु।। इति यवादिः।। आकृतिगणः।

१०. झयः

११. संज्ञायाम्

१२.आसन्दीवदछीवच्चक्रीवत्कक्षीव-

द्रुमण्वच्चर्मण्वती

१३. उदन्वानुदधौ च

१४. राजन्वान्सौराज्ये

१५. छन्दसीरः ७.

१६. अनो नुट्ट

१७. नाद्घस्य

(वा०) भूरिदाव्रस्तुड् वाच्यः।

(वा०) ईद्रिथनः।

१८.कृपो रो लः ९

(वा०) वालमूललघ्वसुरालमङ्ग्लीनां वा लो रमापद्यत इति वाच्यम्।

(वा०) कपिलकादीनां संज्ञाच्छन्द-सोवेंति वाच्यम्।

२५५.(वा)। कपिलक निर्विलीक लोमानि पांसुल कल्म शुक्ल कपिलिका तर्पिलिका तर्पिलि।। आकृतिगणोऽयम् ।। इति कपिलकादिः।।

१९. उपसर्गस्यायतौ

२०. म्रो<sup>१०</sup> यङि

२१. अचि विभाषा ११

२२. परेश्च घाङ्कयोः

(वा०) घ इति स्वरूपस्य ग्रहणम्।

## विमर्श

१–इस सूत्र का अधिकार ८।४।६८। तक जाता है। २–यहाँ से 'अनुदात्तस्य' की, अनुवृत्ति ८।२।६। तक जाती है। ३-यहाँ से 'एकादेश उदात्तेन' की अनुवृत्ति ८।२।६। तक जाती है। ४-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ८।२।८। तक जाती है। ५-यहाँ से 'मतोः' की अनुवृत्ति ८।२।१६। तक, तथा 'वः' की ८।२।१५। तक जाती है। ६-'संज्ञायाम्' की अनुवृत्ति ८।२।१७। तक जाती है। ७-यहाँ से 'छन्दसि' की अनुवृत्ति ८।२।१७। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'नुट्' की अनुवृत्ति ८।२।१७। तक जाती है। ९-इस सूत्र से 'रो लः' की अनुवृत्ति ८।२।२२। तक जाती है। १०-इस सूत्र से 'ग्रः' की अनुवृत्ति ८।२।२१। तक जाती है। ११-यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ८।२।२२। तक जाती है।

(वा०) योगे चेति वाच्यम्।

२३. संयोगान्तस्य लोपः

२४. रात्सस्यर

२५.धि च

(वा०) सङीति वक्तव्यम्।

२६. झलो झलि<sup>३</sup>

२७. हस्वादङ्गात्

२८.इट ईटि

२९. स्कोः संयोगाद्योरन्ते च<sup>४</sup>

३०. चोः कुः

३१. हो ५ ढः

३२. दादेर्धातोर्धः

३३. वा दुहमुहष्णुहिष्णहाम्

३४. नहो धः

३५. आहस्थः

३६. व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राज-

च्छशां वः

३७. एकाचो बशो भष्झषन्तस्य स्थ्वोः

३८. दधस्तथोश्च

३९. झलां जशोऽन्ते

४०. झषस्तथोधींऽधः

४१. षढोः कः सि

४२. रदाभ्यां निष्ठातो नः<sup>८</sup> पूर्वस्य च दः

४३. संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः

४४. ल्वादिभ्यः

(वा॰) ऋल्वादिभ्यः क्तिन्नि-ष्ठावद्राच्यः।

(वा०) दुग्वोर्दीर्घश्च।

(वा०) पूजो विनाशे।

(वा०) सिनोतेर्गासकर्मकर्तृकस्य।

४५. ओदितश्च

४६.क्षियो दीर्घात्

४७. श्योऽस्पर्शे

४८. अञ्चोऽनपादाने

४९. दिवोऽविजिगीषायाम्

५०. निर्वाणोऽवाते

५१. शुषः कः

५२. पचो वः

५३.क्षायो मः ९

५४. प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्

५५.अनुपसर्गात्फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः

(वा०) उत्फुल्लसंफुल्लयोरुप-

संख्यानम्।

#### विमर्श

१-यहाँ से 'संयोगान्तस्य' की अनुवृत्ति ८।२।२४। तक, तथा 'लोपः' की अनुवृत्ति ८।२।२९। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'सस्य' की अनुवृत्ति ८।२।२८। तक जाती है। ३-इस सूत्र से 'झिल' की अनुवृत्ति ८।२।३८। तक जायेगी। ४-'अन्ते' की 'च अनुवृत्ति ८।२।३८। तक जायेगी। ५-'हः' की अनुवृत्ति ८।२।३५। तक जायेगी। ६-इस सूत्र से 'घः' की अनुवृत्ति ८।२।३३। तक, तथा 'घातोः' की ८।२।३८। तक जाती है। ७-'बृशो भष्झषन्तस्य स्थ्वोः' की अनुवृत्ति ८।२।३८। तक जाती है। ८-यहाँ से 'निष्ठातो नः' की अनुवृत्ति ८।२।६१। तक जाती है। ४-इस सूत्र से 'मः' की अनुवृत्ति ८।२।५४। तक जाती है।

५६. नुदविदोन्दीत्राष्ट्राह्मीभ्योऽन्य-तरस्याम्

५७. न<sup>१</sup> ध्याख्यापृमूर्च्छिमदाम्

५८. वित्तो भोगप्रत्यययोः

५९.भित्तं शकलम्

६०. ऋणमाधमण्यें

६ १. नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि

६२. क्विन्त्रत्ययस्य कुंः र

६३. नशेर्वा

६४. मो नो धातोः<sup>३</sup>

६५. म्वोश्च

६६. ससजुषो रुः

६७. अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च

६८. अहन्

(वा०) रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्।

६९. रो<sup>६</sup>ऽसुपि

७०.अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि<sup>७</sup> (वा०) अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः।

२५६.(वा ३६०४)। अहर् गीर् धूर्। इत्य-हरादिः।। २५७. पति गण पुत्र।। इति पत्यादिः<mark>।।</mark>

७१.भुवश्च महाव्याहृतेः

७२. वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहां दः

७३. तिप्यनस्तेः

७४. सिपि धातो रुर्वा<sup>९</sup>

७५. दश्च

७६. वींरुपधाया दीर्घ इकः १°

७७. हिलि<sup>११</sup> च

७८. उपधायां च

७९. नभकुर्छुराम्

८० अदसोऽसेर्दादु दो मः १२

८१. एत ईद्रहुवचने

८२. वाक्यस्य टेः १३ प्लुत उदात्तः

८३. प्रत्यभिवादेऽशूद्रे

(वा०) स्त्रियां न।

(वा०) भोराजन्यविशां वेति वाच्यम्।

८४. दूराद्धृते<sup>१४</sup> च

८५. हैहेप्रयोगे हैहयोः

८६. गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्

## विमर्श

१-'न' की अनुवृत्ति ८।२।६१। तक जायेगी। २-'कुः' की अनुवृत्ति ८।२।६३। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'मो नो धातोः' की अनुवृत्ति ८।२।६५। तक जाती है। ४-यहाँ से 'रुः' की अनुवृत्ति ८।२।७१। तक जाती है। ५-इस सूत्र से 'अहन्' की अनुवृत्ति ८।२।६९। तक जायेगी। ६-'र' की अनुवृत्ति ८।२।७१। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'उभयथा छन्दिस' की अनुवृत्ति ८।२।७१। तक जाती है। ८-यहाँ से 'दः' की अनुवृत्ति ८।२।७५। तक जाती है। १-इस सूत्र से 'सिपि रुवी' की अनुवृत्ति ८।२।७५। तक, तथा 'धातोः' की ८।२।७९। तक जाती है। १०-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति ८।२।७९। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'हिली' की अनुवृत्ति ८।२।७८। तक जाती है। १२-इस सूत्र से 'अदसोऽसेर्दात् दो मः' की अनुवृत्ति ८।२।८१। तक जायेगी। १३-पादससमाप्तिपर्यन्त अर्थात् ८।२।१०८। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'दूराद्धृते' की अनुवृत्ति ८।२।८५। तक जाती है।

८७. ओमभ्यादाने

८८. ये यज्ञकर्मणि

८९. प्रणवष्टेः र

९०. याज्यान्तः

<mark>९१.</mark>ब्रूहिप्रेष्यश्रौषड्वौषडावहानामादेः<sup>३</sup>

९२. अग्नीत्रेषणे परस्य च

९३. विभाषा ४ पृष्टप्रतिवचने हेः

९४. निगृह्यानुयोगे च

९५. आम्रेडितं भर्त्सने

(वा०) भर्त्सने पर्यायेणेति वक्तव्यम्।

९६. अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षम्

९७. विचार्यमाणानाम्<sup>६</sup>

९८. पूर्वं तु भाषायाम्

९९. प्रतिश्रवणे च

<mark>१००. अनुदात्तं<sup>७</sup>प्रश्नान्ताभिपूजितयोः</mark>

१०१. चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने

१०२. उपरिस्विदासीदिति च

१०३. स्वरित<sup>८</sup>माम्रेडितेसूयासंमति-कोपकुत्सनेषु

१०४.क्षियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम्

१०५. अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः

१०६. प्लुतावैच इदुतौ

१०७. एचोऽप्रगृह्यस्यादूराद्भूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ

(वा०) प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाण-प्रत्यभिवादनयाज्यान्तेष्वेव।

(वा०) पदान्तग्रहणं कर्तव्यम्।

(वा॰) आमन्त्रिते छन्दसि प्लुत-विकारोऽयं वक्तव्यः।

१०८. तयोर्थ्वावचि संहितायाम्<sup>९</sup> (पूर्वत्राचि षढोर्नसत्तैत ईच्चि-दित्यष्टौ।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।।

<del>->8-0</del>09<del>0-8</del><

#### विमर्श

१-यहाँ से 'यज्ञकर्मणि' की अनुवृत्ति ८।२।९२। तक जाती है। २-इस सूत्र से 'टे:' की अनुवृत्ति ८।२।९०। तक जाती है। ३-'आदे:' की अनुवृत्ति ८।२।९२। तक जायेगी। ४-'विभाषा' की अनुवृत्ति ८।२।९४। तक जायेगी। ५-यहाँ से 'भर्त्सने' की अनुवृत्ति ८।२।९६। जाती है। ६-'विचार्यमाणानाम्' की अनुवृत्ति ८।२।९६। जाती है। ७-'अनुदात्तम्' की अनुवृत्ति ८।२।१०२। तक जायेगी। ८-'स्विर्तिम्' की अनुवृत्ति ८।२।१०२। तक जायेगी। ९-इस सूत्र से 'संहितायाम्' का अधिकार ८।४।६८। तक जाता है।

## वृतीयः पादः

१. मतुवसो रु<sup>१</sup> संबुद्धौ छन्दसि (वा०) वन उपसंख्यानम्।

(वा॰) विभाषा भवद्भगवद्घवता-मोच्चावस्यछन्दसि भाषायाञ्च

२. अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा

३.आतोऽटि नित्यम्

४. अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः

५. समः सुटि

(वा०) संपुंकानां सो वक्तव्यः।

६. पुमः खय्यम्परे

७. नश्छव्यप्रशान्<sup>४</sup>

८. उभयथर्क्षु ५

९. दीर्घादिट समानपादे

१०. नृन्पे

११. स्वतवान्पायौ

१२. कानाम्रेडिते

१३. ढो ढे लोपः६

१४. रो॰रि

१५. खरवसानयोर्विसर्जनीयः

(वा०) (विसर्जनीयोऽनुत्तरपदें)।

१६. रोः 'सुपि

१७. भोभगोअघोअपूर्वस्य १० योऽशि

१८. व्यो<sup>११</sup>र्लघुप्रयत्नतरः शाकटाय-

नस्य

१९. लोपः<sup>१२</sup> शाकल्यस्य

२०.ओतो गार्ग्यस्य

२१. उञि च पदे

२२. हलि१३ सर्वेषाम्

२३. मोऽनुस्वारः १४

२४. नश्चापदान्तस्य झलि

२५. मो१५ राजि समः क्वौ

२६. हे मपरे वा १६

### विमर्श

१-यहाँ से 'रु' की अनुवृत्ति ८।३।१२। तक जाती है। २-इस सूत्र से आगे जिसको रु विधान करेंगे उससे पूर्व के वर्ण को विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, ऐसा अधिकार इस रुत्व-विधान प्रकरण में ८।३।१२। तक जानना चाहिए। ३-यहाँ से 'अम्परे' की अनुवृत्ति ८।३।८। तक जाती है। ४-यहाँ से 'नः' की अनुवृत्ति ८।३।१२। तक, तथा 'छवि' की ८।३।८। तक जाती है। ५-यहाँ से 'ऋधु' की अनुवृत्ति ८।३।९। तक जाती है। ६-'लोपः' की अनुवृत्ति ८।३।१४। तक जायेगी। ७-'रः' की अनुवृत्ति ८।३।१४। तक जायेगी। ७-'रः' की अनुवृत्ति ८।३।१५। तक जाती है। १०-यहाँ से 'मोभगोअघोअपूर्वस्य' की अनुवृत्ति ८।३।२२। तक, तथा 'अशि' की ८।३।२०। तक जाती है। ११-'ल्योः' की अनुवृत्ति ८।३।२२। तक जायेगी। १२-'लोपः' की अनुवृत्ति ८।३।२२। तक जायेगी। १४-सहाँ से 'अनुस्वारः' की अनुवृत्ति ८।३।२४। तक, तथा 'मः' की अनुवृत्ति ८।३।२४। तक जाती है। १४-यहाँ से 'अनुस्वारः' की अनुवृत्ति ८।३।२४। तक, तथा 'मः' की ८।३।२६। तक जाती है। १५-यहाँ से 'मः' की अनुवृत्ति ८।३।२७। तक जाती है। १५-यहाँ से 'मः' की अनुवृत्ति ८।३।२७। तक जाती है। १५-यहाँ से 'मः' की अनुवृत्ति ८।३।२४। तक जाती है। १६-यहाँ से 'हे' की अनुवृत्ति८।३।२७।तक तथा 'वा' की ८।३।३१। तक जाती है।

(वा०) यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम्।

२७. नपरे नः

२८. ङ्णोः कुक्टुक्शरि

२९. डः सि धुट्

३०. नश्चर

३१.शि तुक्

३२. ङमो हस्वादचि<sup>३</sup>ङमुण्नित्यम्

३३. मय उजो वो वा

३४. विसर्जनीयस्य सः

३५. शपरे विसर्जनीयः ५

३६. वा शरि

(वा॰) खर्परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः।

३७. कुप्वोः ६ क×पौ च

३८. सोऽपदादौ<sup>७</sup>

(वा॰) पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यम्।

(वा०) अनव्ययस्येति वाच्यम्।

(वा०) काम्ये रोरेवेति वाच्यम्।

३९. इणः षः

४०. नमस्पुरसोर्गत्योः

४१. इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य

(वा०) मुहुसः प्रतिषेधः।

४२. तिरसोऽन्यतरस्याम्°

४३. द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे

४४. इसुसोः १० सामर्थ्ये

४५. नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्<mark>य</mark>११

४६. अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकु-शाकर्णोष्वनव्ययस्य

४७. अधः शिरसी पदे

४८. कस्कादिषु च

२५८. कस्कः कौतस्कुतः भ्रातुष्पुत्रः शुनस्कर्णः सद्यस्कालः सद्यस्क्रीः साद्यस्क्रः कांस्कान् सर्पिष्कुण्डिका धनुष्कपालम् बहिष्पलम् (वर्हिष्पलम्) यजुष्पात्रम् अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्डः भेदस्पिण्डः भास्करः अहस्करः।। इति कस्कादिः।। आकृतिगणः।।

४९. छन्दसि<sup>१२</sup> वाप्राम्रेडितयोः

५०.कः करत्करतिकृधिकृतेष्वनिदतेः

५१. पञ्चम्याः १३ परावध्यर्थे

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'सि धुट्' की अनुवृत्ति ८।३।३०।तक जाती है। २-'न' की अनुवृत्ति ८।३।३१। तक जायेगी। ३-'अचि' की अनुवृत्ति ८।३।३३। तक जायेगी। ४-इस सूत्र से 'विसर्जनीयस्य' की अनुवृत्ति ८।३।५४। तक जाती है। ५-यहाँ से 'विसर्जनीयस्य' की अनुवृत्ति ८।३।५४। तक जाती है। ५-यहाँ से 'कुप्वोः' की अनुवृत्ति ८।३।४९। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'सः' की अनुवृत्ति ८।३।५४। तक, तथा 'अपदादौ' की ८।३।३९। तक जाती है। ८-'षः' की अनुवृत्ति ८।३।४८।तक जायेगी। ९-'अन्यतरस्याम्' की अनुवृत्ति ८।३।४४। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'इसुसोः' की अनुवृत्ति ८।३।४५। तक जाती है। ११-इस निखल सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।४७। तक जाती है। ११-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ८।३।५४। तक जाती है। १३-'पञ्चम्याः' की अनुवृत्ति ८।३।५२। तक जायेगी।

५२. पातौ च बहुलम्

५३. षष्ट्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपद-पयस्पोषेषु<sup>१</sup>

५४. इडाया वा

५५. अपदान्तस्य मूर्धन्यः

५६. सहेः साडः सः

५७. इण्कोः४

५८. नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि

५९. आदेशप्रत्यययोः

६०. शासिवसिघसीनां च

६ १. स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्<sup>६</sup>

६२. सः स्विदिस्विदसहीनां च

६३. प्राक्सितादडव्यवायेऽपि

६४. स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य

६ ५. उपसर्गा<sup>९</sup>त्सुनोतिसुवतिस्यति-स्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिच

सञ्जस्वञ्जाम् ६६. सदिरप्रतेः

६७. स्तन्भेः १०

६८. अवा<sup>११</sup>च्चालम्बनाविदूर्ययोः

६९. वेश्च स्वनो भोजने

७०. परिनिविभ्यः <sup>१२</sup>सेवसितसय-सिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्

७१. सिवादीनां वारै३ऽड्व्यवायेऽपि

७२.अनुपर्यभिनिविभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु

७३. वेः स्कन्दे १४ रनिष्ठायाम्

७४. परेश्च

७५. परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु

७६. स्फुरतिस्फुलत्योर्निर्निविभ्यः

७७. वेः स्कभ्नातेर्नित्यम्

७८.इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोर५ऽङ्गात्

७९. विभाषेटः

८०. समासे १६ ऽङ्गुलेः सङ्गः

८१. भीरोः स्थानम्

८२. अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः

८३. ज्योतिरायुषः स्तोमः

८४. मातृपितृभ्यां स्वसाः

८५. मातुः पितुभ्यामन्यतरस्याम् १८

#### विमर्श

१-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।५४। तक जाती है। २-इस सूत्र का अधिकार पादसमाप्तिपर्यन्त अर्थात् ८।३।११९। तक जाता है। ३-'सः' की अनुवृत्ति ८।३।११९। तक जायेगी। ४-इस सूत्र का भी अधिकार पादसमाप्तिपर्यन्त अर्थात् ८।३।११९। तक समझना चाहिए। ५-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।५९। तक जाती है। ६-यहाँ से 'णेः षण्यभ्यासात्' की अनुवृत्ति ८।३।६२। तक जाती है। ७-यहाँ से 'अडव्यवायेऽपि' की अनुवृत्ति ८।३।७०। तक जाती है। ८-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।७०। तक जाती है। १-'उपसर्गात्' की अनुवृत्ति ८।३।७७। तक जाती है। १०-यहाँ से 'स्तन्भेः' की अनुवृत्ति ८।३।६८। तक जाती है। ११-यहाँ से 'अवात्' की अनुवृत्ति ८।३।६८। तक जाती है। १४-यहाँ से 'स्कन्देः' की अनुवृत्ति ८।३।६९। तक जाती है। १४-इस सूत्र से 'इणः षीध्वंलुङ्लिटाम् घः' की अनुवृत्ति ८।३।७४। तक जाती है। १५-इस सूत्र से 'इणः षीध्वंलुङ्लिटाम् घः' की अनुवृत्ति ८।३।७४। तक जाती है। १६-यहाँ से 'समासे' की अनुवृत्ति ८।३।८५। तक जाती है। १७-'स्वसा' की अनुवृत्ति ८।३।८५। तक जाती है। १७-'स्वसा' की अनुवृत्ति ८।३।८५। तक जाती है। १७-'स्वसा' की अनुवृत्ति ८।३।८६। तक जाती है।

८६ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्

८७. उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः

८८: सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः

८९. निनदीभ्यां स्नातेः कौशले

९०. सूत्रं प्रतिष्णातम्

९१. कपिछलो गोत्रे

९२. प्रछोऽग्रगामिनि

९३. वृक्षासनयोर्विष्टरः १

९४. छन्दोनाम्नि च

९५. गवियुधिभ्यां स्थिरः

९६. विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्

९७. अम्बाम्बगोभूमिसव्येऽपद्वित्रिकु-शेकुशङ्क्वङ्गमञ्जिपुञ्जिपरमेबर्हि-र्दिव्यग्निभ्यः स्थः

(वा०) स्थास्थिन्स्थृणामिति वक्तव्यम्

९८. सुषामादिषु च

२५९.सुषामा निःषामा दुःषामा सुषेधः निषेधः (निःषेधः) दुःषेधः सुषन्धः निःषन्धि दुःषन्धि सुष्ठु दुष्ठु 'गौरिषक्थः संज्ञायाम् ' १८१। प्रतिष्णिका जलाषाहम् (जलाषाडम्) नौषेचनम् दुन्दुभिषेवणम् (दुन्दुभिषेचनम् ) 'एति संज्ञायामगात् ' १८२। 'नक्षत्राद्वा' १८३। हरिषेणः रोहिणीषेणः।। इति सुषामादिः।। आकृतिगणः।।

९९. एति संज्ञायामगात्र

१००. नक्षत्राद्वा

१०१. ह्रस्वात्तादौ³तद्धिते

१०२. निसस्तपतावनासेवने

१०३. युष्मतत्ततक्षुष्व<sup>४</sup>न्तःपादम्

१०४. यजुष्येकेषाम्

१०५. स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि६

१०६. पूर्वपदात्

१०७. सुञः

१०८. सनोतेरनः

१०९. सहेः पृतनर्ताभ्यां च

११०. न<sup>८</sup>रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिस-वनादीनाम्

२६०. सवने सवने। सूते सूते। सोमे सोमे।सवनमुखे सवनमुखे। किंसं किंसम् (किंसः किंसः)। अनुसवनम् अनुसवनम्। गोसिनं गोसिनम्। अश्वसिनं अश्वसिनम्।। पाठान्तरम्।। सवने सवने सवनमुखे सवनमुखे। अनुसवनमनुसवनम्। संज्ञायां बृहस्पतिसवः।। शकुनिसवनम्। सोमे सोमे। सुते सुते। संवत्सरे संवत्सरे। विसं विसम्। किसं किसम् ।मुसलं मुसलम्।गोसिनम् अश्वसिनम्।। इति सवनादिः।।

१११. सात्पदाद्योः

११२. सिचो यङि

११३. सेधतेर्गतौ

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'विष्टरः' की अनुवृत्ति ८।३।९४। तक जाती है। २-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।१००। तक जाती है। ३-यहाँ से 'तादौ' की अनुवृत्ति ८।३।१०४। तक जाती है। ४-यहाँ से 'युष्मतत्ततक्षुःषु' की अनुवृत्ति ८।३।१०४। तक जायेगी। ५- 'एकेषाम्' की अनुवृत्ति ८।३।१०६। तक जायेगी। ६-'छन्दिस' की अनुवृत्ति ८।३।१०९। तक जायेगी। ७-यहाँ से 'पूर्वपदात्' की अनुवृत्ति ८।३।१०९। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'नः' की अनुवृत्ति ८।३।११९। तक जाती है।

११४. प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च

११५. सोढः

११६. स्तम्भुसिवुसहां चङि

११७. सुनोतेः स्यसनोः

११८. सदेः परस्य लिटि

(वा०) स्वञ्जेरुपसंख्यानम्।

११९. निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा

छन्दिस

(मतुवसोरुञि चेदुदुपधस्य स्तौ-तिण्योभीरोर्हस्वात्तादावेकोनविंशतिः।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।।

## चतुर्थः पादः

<mark>१.</mark> रषाभ्यां नो णः समानपदे<sup>१</sup> (वा०) ऋवर्णात्रस्य णत्वं वाच्यम्।

२. अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपिर

<mark>३. पू</mark>र्वपदात्संज्ञायामगः<sup>३</sup>

४. वनं<sup>४</sup>पुरगामिश्रकासिध्रकाशा-रिकाकोटराग्रेभ्यः

५. प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाप्रकार्घ-खदिरपीयृक्षाभ्योऽसंज्ञायामपि

६. विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः

(वा०) द्व्यच्त्र्यज्भ्यामेव।

(वा०) इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२६१.(वा ४९७६)।इरिका मिरिका तिमिरा। इतीरिकादिः।। आकृतिगणः।।

७. अह्रोऽदन्तात्

८. वाहनमाहितात्

९. पानं ५ देशे

१०. वा६ भारकरणयोः

(वा०) गिरिनद्यादीनां वा।

२६२. (वा ४९८०)। गिरिनदी गिरिनख

गिरिनद्ध गिरिनितम्ब चक्रनदी चक्रनितम्ब

तूर्यमान माषोन आर्गयन।। इति गिरिनद्यादिः।। आकृतिगणः।।

<mark>११. प्र</mark>ातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु<sup>७</sup> च (वा०) युवादेर्न।

२६३.(वा ४९९९)। युवन् पक्व अहन्।। इति युवादिः। (आर्ययूना क्षत्रिययूना प्रपक्वानि परिपक्वानि दीर्घाह्नी) आकृतिगणोयम्।

१२. एकाजुत्तरपदे णः

१३. कुमति च

१४.उपसर्गाद<sup>८</sup>समासेऽपि णोपदेशस्य

१५. हिनुमीना

१६. आनि लोट्

१७.ने°र्गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तिया-तिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्य-तिचिनोतिदेग्धिषु च

१८. शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे

१९. अनितेः १°

२०. अन्तः

२१.उभौ साभ्यासस्य

#### विमर्श

१-इस सूत्र से 'रषाभ्यां नो णः' की अनुवृत्ति ८।४।३९। तक जाती है। २-इस निखिल सूत्र की अनुवृत्ति ८।४।३९। तक जाती है। ३-यहाँ से 'पूर्वपदात्' की अनुवृत्ति ८।४।१३। तक, तथा 'संज्ञायाम् ' की ८।४।४। तक जाती है। ४-'वनम् ' की अनुवृत्ति ८।४।६। तक जायेगी। ५-'पानम्' की अनुवृत्ति ८।४।१०। तक जाती है। ६-यहाँ से 'वा' की अनुवृत्ति ८।४।११। तक जाती है। ७-इस सूत्र से 'प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु' की अनुवृत्ति ८।४।१३। तक जाती है। ८-इस सूत्र से 'उपसर्गात्' की अनुवृत्ति ८।४।२३। तक जाती है। ९-यहाँ से 'नेः' की अनुवृत्ति ८।४।१८। तक जाती है।

२२. हन्तेरत्पूर्वस्यः

२३. वमोर्वा

२४. अन्तरदेशे?

२५. अयनं च

२६. छन्दस्यृ दवग्रहात्

२७. नश्च<sup>४</sup>धातुस्थोरुषुभ्यः

२८. उपसर्गा ५दनोत्परः

२९. कृत्यचः ६

(वा०) निर्विण्णस्योपसंख्यानम्।

३०. णेर्विभाषा

३१. हल<sup>८</sup>श्चेजुपधात्

३२. इजादेः सनुमः

३३. वा निंसनिक्षनिन्दाम्

३४. न १ भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्

(वा०) पूञ एवेह ग्रहणमिष्यते।

<mark>(वा०</mark>) ण्यन्तभादीनामुपसंख्यानम्।

३५. षात्पदान्तात्

३६. नशेः षान्तस्य

३७. पदान्तस्य

३८. पदव्यवायेऽपि

(वा॰) अतद्धित इति वाच्यम्।

३९. क्षुभ्नादिषु च

२६४. क्षुभ्ना नृनमन निन्दन् नन्दन् नगर।एतान्युत्तरपदानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति। हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनगरम्। नृतिर्यिङि प्रयोजयित। नरीनृत्यते। नर्तन गहन नन्दन् निवेश निवास अग्नि अनूप। एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति। परिनर्तनम् परिगहनम् परिनन्दनम् शरिनवेशः शरिनवासः शराग्निः दर्भानूपः। 'आचार्यादणत्वं च' १८४। आचार्यभोगीनः। आकृतिगणोऽयम्।। पाठान्तरम्।। क्षुभ्ना तृप्नु नृनमन नरनगर नन्दन।यङ्नृती। गिरिनदी गृहगमन निवेश निवास अग्नि अनूप आचार्यभोगीन चतुर्हायन। 'इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायाम् ' १८५। इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि कर्मार।। इति क्षुभ्नादिः।।

इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतो

गणपाठः समाप्तः।।

(वा०) अग्रग्रामाभ्यां नयतेणीं वाच्यः।

४०. स्तोः १° श्रुना श्रुः

(वा०) श्रुत्वं धुटि सिद्धं वाच्यम्।

४१. षुना षुः ११

४२. न<sup>१२</sup> पदान्ताट्टोरनाम्

(वा०) अनाम्नवतिनगरीणामिति

वक्तव्यम्।

#### विमर्श

१-इस अशेष सूत्र की अनुवृत्ति ८।४।२३। तक जाती है। २-इस सूत्र की अनुवृत्ति ८।४।२५। तक जायेगी। ३-यहाँ से 'छन्दिस' की अनुवृत्ति ८।४।२७। तक जाती है। ४-'नः' की अनुवृत्ति ८।४।२८। तक जायेगी। ५-'उपसर्गात्' की अनुवृत्ति ८।४।३४। तक जायेगी। ६-यहाँ से 'कृत्यचः' की अनुवृत्ति ८।४।३३। तक जाती है। ७-'विभाषा' की अनुवृत्ति ८।४।३१। तक जायेगी। ८-'हलः' की अनुवृत्ति ८।४।३२। तक जायेगी। ९-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ८।४।३९।तक जाती है। १०-यहाँ से 'स्तोः' की अनुवृत्ति ८।४।४२। तक जाती है। ११-'छुः' की अनुवृत्ति ८।४।४२। तक जायेगी। १२-इस सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति ८।४।४४।तक जाती है।

४३. तोः १ वि ४४. शात् ४५. यरो र उनुनासिके उनुनासिको वा (वा०) प्रत्यये भाषायां नित्यम्। ४६. अचो रहाभ्यां द्वे३ ४७, अनचि च (वा०) यणो मयो द्वे वाच्ये। ४८. नादि<sup>४</sup>न्याक्रोशे पुत्रस्य (वा०) तत्परे च। (वा०) वा हतजग्धयोः। (वा०) चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर-सादेरिति वाच्यम्। ४९. शरोऽचि ५०. त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ५१. सर्वत्र शाकल्यस्य ५२. दीर्घादाचार्याणाम् ५३. झलां५ जश्झशि

५५. खरि च ५६. वाऽवसाने ७ ५७. अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः ५८. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ५९. वा पदान्तस्य ६०. तोर्लि ६१. उदः स्थास्तम्भ्वोः पूर्वस्य<sup>९</sup> ६२. झयो होऽन्यतरस्याम् १० ६३. शश्छोऽटि (वा०) छत्वममीति वाच्यम्। ६४. हलो यमां यमि लोपः ११ ६५. झरो झरि सवर्णे ६६. उदात्तादनुदात्तस्य १२ स्वरितः ६७. नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यप-गालवानाम् ६८.अ अ (रषाभ्यामुभौ ष्टुना ष्टुरुदः स्थाष्टौ।।)

इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः अध्यायश्च।

<del>->8 ≎</del>98<del>0 \$</del>⟨

#### विमर्श

५४. अभ्यासे चर्च६

१- 'तोः' की अनुवृत्ति ८।४।४४। तक जायेगी। २-इस सूत्र से 'यरो वा' की अनुवृत्ति ८।४।४७। तक जाती है। ३-यहाँ से 'अचः' की अनुवृत्ति ८।४।४७। तक, तथा 'हे' की अनुवृत्ति ८।४।५२। तक जाती है। ४-यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति ८।४।५२। तक जायेगी। ५-इस सूत्र से 'झलाम्' की अनुवृत्ति ८।४।५६। तक, तथा 'जश्' की अनुवृत्ति ८।४।५४। तक जाती है। ६-यहाँ से 'चर्' की अनुवृत्ति ८।४।५६। तक जाती है। ७-'वाऽवसाने' की अनुवृत्ति ८।४।५७। तक जायेगी। ८-इस सूत्र से 'अनुस्वारस्य यिय' की अनुवृत्ति ८।४।६९। तक, तथा 'पर' की अनुवृत्ति ८।४।६०। तक एवं 'सवर्णः' की ८।४।६२। तक जाती है। १०-'पूर्वस्य' की अनुवृत्ति ८।४।६२। तक जायेगी। १०-इस सूत्र से 'झयः' की अनुवृत्ति ८।४।६३। तक, तथा 'अन्यतरस्याम्' की ८।४।६५। तक जाती है। ११-इस सूत्र से 'अनुदात्तस्य स्वरितः' की अनुवृत्ति ८।४।६७। तक जायेगी।

# अथ पाणिनीयो धातुपाठः भ्वादयः

१-भू सत्तायाम्। उदात्तः परस्मैभाषः।। अथ षट्त्रिंशत्तवर्गीयान्ता आत्मनेपदिनः।। २-एध वृद्धौ। ३-स्पर्ध संघर्षे। ४-गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च। ५-बाधृ लोडने। ६-नाथृ। ७-नाधृ, याच्जोपतापैश्वर्याशीःषु। ८-दध धारणे। ९-स्कृदि आप्रवणे। १०-श्विदि श्वैत्ये। ११-वदि अभिवादनस्तुत्योः। १२-भदि कल्याणे सुखे च। १३-मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु। १४-स्पदि किञ्चिच्चलने। १५-क्लिदि परिदेवने। १६-मुद हर्षे। १७-दद दाने। १८-ष्वद, १९-स्वर्द आस्वादने। २०-उर्द माने क्रीडायां च। २१-कुर्द, २२-खुर्द, २३-गुर्द, २४-गुद क्रीडायामेव। २५-षूद क्षरणे। २६-हाद अव्यक्ते शब्दे। २७-ह्नादी सुखे च। २८-स्वाद आस्वादने। २९-पर्द कुत्सिते शब्दे। ३०-यती प्रयत्ने। ३१-युतृ, ३२-जुतृ भासने। ३३-विथृ, ३४-वेथृ याचने। ३५-श्रथि शैथिल्ये। ३६-ग्रथि कौटिल्ये। ३७-कत्थ श्लाघायाम्। एधादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथाष्ट-त्रिंशत्तवर्गीयान्ताः परस्मैपदिनः।। ३८–अत सातत्यगमने। ३९–चिती संज्ञाने। ४०-च्युतिर् आसेचने। ४१-श्युतिर् (श्रुतिर्) क्षरणे। ४२-मन्थ विलोडने। ४३-कुथि, ४४-पुथि, ४५-लुथि, ४६-मथि हिंसासंक्लेशनयोः। ४७-षिध गत्याम्।४८-षिधु शास्त्रे माङ्गल्ये च। ४९-खादृ भक्षणे। ५०-खद स्थैयें हिंसायां च। ५१-वद स्थैयें। ५२-गद व्यक्तायां वाचि। ५३-रद विलेखने। ५४-णद अव्यक्ते शब्दे। ५५-अर्द गतौ याचने च। ५६-नर्द, ५७-गर्द शब्दे। ५८-तर्द हिंसायाम्। ५९-कर्द कुत्सिते शब्दे ६०-खर्द दन्दशूके। ६१-अति, ६२-अदि बन्धने। ६३-इदि परमैश्वर्ये। ६४-बिदि अवयवे, भिदि इत्येके।। ६५-गिड वदनैकदेशे। ६६-णिदि कुत्सायाम्। ६७-टु निद समृद्धौ। ६८-चिद आह्वादे। दीप्तौ च। ६९-त्रदि चेष्टायाम्। ७०-कदि, ७१-क्रदि, ७२-क्लदि आह्वाने रोदने च। ७३-क्लिदि परिदेवने।

७४-शुन्ध शुद्धौ।। अतादय उदात्ताः उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। अथ कवर्गीयान्ता आत्मनेपदिनो द्विचत्वारिंशत्।। ७५-शीकृ सेचने। ७६-लोकृ दर्शने। ७७-श्लोकृ संघाते। ७८-द्रेकृ, ७९-ध्रेकृ शब्दोत्साहयोः। ८०-रेकृ शङ्कायाम्। ८१-सेकृ, ८२-स्रेकृ, ८३-स्रकि, ८४-श्रकि, ८५-श्लिक गतौ। ८६-शिक शङ्कायाम्। ८७-अकि लक्षणे। ८८-विक कौटिल्ये। ८९-मिक मण्डने। ९०-कंक लौल्ये। ९१-कुक, ९२-वृक आदाने। ९३-चक तृप्तौ प्रतिघाते च। ९४-किक, ९५-विक, ९६-श्विक, ९७-त्रिक, ९८- ढौकू, <mark>९९-</mark>त्रौकृ, १००-ष्वष्क<sup>२</sup>, १०१-वस्क, १०२-मस्क, १०३- टकृ, १०४-टीकृ, १०५-तिकृ, १०६-तीकृ, १०७-रिघ, १०८-लिघ गत्यर्थाः।। तृतीयो दन्त्यादिरित्येके।। लघि भोजनिवृत्तावि।। १०९-अघि, ११०-विघ, १११-मिघ गत्याक्षेपे। गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे। मिघ कैतवे च।। ११२-राघृ, ११३-लाघृ, ११४-द्राघृ सामर्थ्ये।। ध्राघृ इत्यपि केचित् । दाघृ आयामे च।। ११५-श्लाघृ कत्थने।। शीक्रादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ कवर्गीयान्ताः परस्मैपदिनः पञ्चाशत्। ११६-फक्क नीचैर्गतौ। ११७-तक हसने। ११८-तिक कृच्छ्रजीवने। (शुक गतौ) । ११९-बुक्क भषणे। १२०-कख हसने। १२१-ओखृ, १२२-राखृ, १२३-लाखृ, १२४-द्राखृ, १२५-ध्राखृ शोषणालमर्थयोः। १२६-शाखृ, १२७-श्लाखृ व्याप्तौ, १२८-उख, १२९-उखि, १३०-वख, १३१-विख, १३२-मख, १३३-मखि, १३४-णख, १३५-णिख, १३६–रख, १३७–रखि, १३८–लख, १३९–लखि, १४०–इख, १४१– इखि, १४२-ईखि, १४३-वल्ग, १४४-रगि, १४५-लगि, १४६-अगि, १४७-विग, १४८-मिग, १४९-तिग, १५०-त्विग, १५१-श्रिमि, १५२-श्लिमि, १५३-इमि, १५४-रिमि, १५५-लिमि मत्यर्थाः।। रिख (रिखि लिख लिखि) त्रख त्रिखि शिखि इत्यपि केचित् । त्विग कम्पने च।। १५६-युगि, १५७-जुगि, १५८-बुगि वर्जने। १५९-घघ हसने। (दिघ पालने। लिघ शोषणे।) १६०-मिघ मण्डने। १६१-शिघि आघ्राणे। (अर्घ मूल्ये)।। फक्कादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। अथ चवर्गीयान्ता आत्मनेपदिनः एकविंशतिः।। १६२-वर्च दीप्तौ। १६३-षच सेचने सेवने

१-'सीकृ' इति पाठान्तरम्।

२-'ष्वक्क' इति पाठान्तरम्।

च। १६४-लोचृ दर्शने। १६५-शच व्यक्तायां वाचि। १६६-श्वच, १६७-श्वचि गतौ। (शचि च) १६८-कच बन्धने। १६९-कचि, १७०-काचि दीप्तिबन्धनयोः। १७१- मच, १७२- मुचि कल्कने। कथन इत्यन्ये।। १७३-मचि धारणोच्छ्रायपूजनेषु। १७४-पचि व्यक्तीकरणे। १७५-ष्टुच प्रसादे। १७६-ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु। १७७-ऋजि, १७८-भृजी भर्जने। १७९-एजृ, १८०-भ्रेजृ, १८१-भ्राजृ दीप्तौ। १८२-ईज गतिकुत्सनयोः।। वर्चादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ चवर्गीयान्ता व्रज्यन्ताः परस्मैपदिनो द्विसप्तितः।। १८३-शुच शोके। १८४-कुच शब्दे तारे। १८५-कुन्च, १८६-क्रुन्च कौटिल्याल्पीभावयोः। १८७-लुन्च अपनयने। १८८-अन्चु गतिपूजनयोः। १८९-बन्चु, १९०-चन्चु, १९१-तन्व, १९२-त्वन्चु, १९३-मुन्चु, १९४-म्लुन्चु, १९५-मुचु, १९६-म्लुचु गत्यर्थाः। १९७-ग्रुचु, १९८-ग्लुचु, १९९-कुजु, २००-खुजु स्तेयकरणे। २०१-ग्लुन्चु, २०२-षस्ज गतौ। (षस्जिरात्मनेपद्यपि)। २०३-गुजि अव्यक्ते शब्दे। २०४-अर्च पूजायाम्। २०५-म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे। २०६-लछ, २०७-लाछि लक्षणे। २०८-वाछि इच्छायाम्। २०९-आछि आयामे। २१०-ह्रीच्छ लज्जायाम्। २११-हुर्छा कौटिल्ये। २१२-मुर्छा मोहसमुच्छ्राययोः। २१३-स्फुर्छा विस्तृतौ। २१४-युच्छ प्रमादे। २१५-उछि उञ्छे। २१६- उछी विवासे। २१७- ध्रज, २१८- ध्रजि, २१९-धृज, २२०-धृजि, २२१-ध्वज, २२२-ध्वजि गतौ। (ध्रिज च)। २२३-कृज अव्यक्ते शब्दे। २२४-अर्ज, २२५-षर्ज अर्जने। २२६-गर्ज शब्दे। २२७-तर्ज भर्त्सने। २२८-कर्ज व्यथने। २२९-खर्ज पूजने च। २३०-अज गतिक्षेपणयोः। २३१- तेज पालने। २३२- खज मन्थे। (कज मद इत्येके)। २३३-खिज गतिवैकल्ये। २३४-एजृ कम्पने। २३५-टुओ-स्फूर्जा वज्रनिर्घोषे। २३६-क्षि क्षये। २३७-क्षिज अव्यक्ते शब्दे। २३८-लज, २३९-लजि भर्त्सने। २४०-लाज। २४१-लाजि भर्जने च। २४२-जज, २४३- जजि युद्धे। २४४- तुज हिंसायाम्। २४५- तुजि पालने। २४६-गज, २४७-गजि, २४८-गृज, २४९-गृजि, २५०-मुज, २५१-मुजि शब्दार्थाः। गज मदने च। २५२-वज, २५३-व्रज गतौ। शुचादय उदात्ता उदात्तेतः (क्षिवर्ज) परस्मैभाषाः। अथ टवर्गीयान्ताः शाड्रन्ता आत्मनेपदिनः षट्त्रिंशत्।। २५४-अट्ट अतिक्रमहिंसयोः। २५५-वेष्ट

वेष्टने।२५६ – चेष्ट चेष्टायाम्। २५७ – गोष्ट, २५८ – लोष्ट संघाते। २५९ – घट्ट चलने। २६०-स्फुट विकसने। २६१-अठि गतौ। २६१-विठ एकचर्यायाम्। २६२-मिठ, २६४-किठ शोके। २६५-मुिठ पालने। २६६-हेठ विबाधायाम्। २६७-एठ च। २६८-हिडि गत्यनाद्रयोः। २६९-हुडि संघाते। २७०-कुडि दाहे। २७१-वडि विभाजने। २७२-मडि च। २७३-भिंडि परिभाषणे। २७४-पिंडि संघाते। २७५-मुंडि मार्जने। २७६-तुंडि तोडने। २७७-हुडि वरणे। हरण इत्येके। (स्फुडि विकसने)। २७८-चडि कोपे। २७९-शिंड रुजायां सङ्घाते च। २८०-तिंड ताडने।२८१-पिंड गतौ। २८२-कडि मदे। २८३-खडि मन्थे। २८४-हेडू, २८५-होडू अनादरे। २८६-बाड् आप्लाव्ये। २८७-द्राड्, २८८-ध्राड् विशरणे। २८९-शाड् श्लाघायाम्।। अट्टादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ आ टवर्गीयान्तसमाप्तेः परस्मैपदिनः।। २९०-शौटृ गर्वे। २९१-यौट् बन्धे। २९२-म्लेट्, २९३-म्रेड् उन्मादे। २९४-कटे वर्षावरणयोः।। चटे इत्येके। २९५-अट, २९६-पट गतौ। २९७-रट परिभाषणे। २९८-लट बाल्ये। २९९-शट रुजाविशरणगत्यवसादनेषु। ३००-वट वेष्टने। ३०१-किट, ३०२-खिट त्रासे। ३०३-शिट, ३०४-षिट अनादरे। ३०५-जट, ३०६-झट संघाते। ३०७-भट भृतौ। ३०८-तट उच्छ्राये। ३०९-खट काङ्क्षायाम्। ३१०-णट नृत्तौ। ३११-पिट शब्दसंघातयोः। ३१२-हट दीप्तौ। ३१३-षट अवयवे। ३१४-लुट विलोडने। डान्तोऽयमित्येके। ३१५-चिट परप्रेष्ये। ३१६-विट शब्दे। ३१७-बिट आक्रोशे। हिट इत्येके।। ३१८-इट, ३१९-किट, ३२०-कटी गतौ। ३२१-मिड भूषायाम्। ३२२-कुडि वैकल्ये। कुटीत्येके। ३२३-मुड, ३२४-प्रुड मर्दने। ३२५-चुडि अल्पीभावे। ३२६-मुडि खण्डने। पुडि चेत्येके।। ३२७-रुटि, ३२८-लुटि स्तेये। रुठि लुठि इत्येके। रुडि लुडि इत्यपरे।। ३२९-स्फुटिर् विशरणे।। स्फुटि इत्यपि केचित्।। ३३०-पठ व्यक्तायां वाचि। ३३१-वठ स्थौल्ये। ३३२-मठ मदनिवासयोः। ३३३-कठ कृच्छ्रजीवने। ३३४-रट परिभाषणे। रठ इत्येके।। ३३५-हठ प्लुतिशठत्वयोः।। बलात्कार <mark>इत्यन्ये।। ३३६-रुठ, ३३७- लुठ, ३३८ उठ उपघाते।। ऊठ इत्येके</mark>।। ३३९-पिठ हिंसासंक्लेशनयोः। ३४०-शठ कैतवे च। ३४१-शुठ गति-प्रतिघाते।। शुठि इति स्वामी। ३४२-कुठि च। ३४३-लुठि आलस्ये

प्रतिघाते च। ३४४–शुठि शोषणे। ३४५–रुठि। ३४६–लुठि गतौ। ३४७– चुडु भावकरणे। ३४८-अडु अभियोगे। ३४९-कडु कार्कश्ये।। चुड्डादयस्रयो दोपधाः। ३५०-क्रीडृ विहारे। ३५१-तुडृ तोडने।। तूडृ इत्येके।। ३५२-हुड़, ३५३-हूड़, ३५४-होड़ गतौ। ३५५-रौड़ अनादरे। ३५६-रोड़, ३५७- लोड् उन्मादे। ३५८-अड उद्यमे। ३५९-लड विलासे।। लल इत्येके।। ३६०-कड मदे।। कडि इत्येके।। ३६१-गडि वदनैकदेशे।। शौटादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। अथ पवर्गीयान्ता आत्मनेपदिनः स्तोभत्यन्ताश्चतुस्त्रिंशत्।। ३६२-तिपृ, ३६३-तेपृ, ३६४-ष्टिपृ, ३६५-ष्ट्रेपृ क्षरणार्थाः।। आद्योऽनुदातः।। तेपृ कम्पने च।। ३६६-ग्लेपृ दैन्ये। ३६७-टु वेपृ कम्पने। ३६८-केपृ, ३६९-गेपृ, ३७०-ग्लेपृ च, ३७१-मेपृ, ३७२–रेपृ, ३७३–लेपृ गतौ। ३७४–त्रपूष् लज्जायाम्। ३७५–कपि चलने। ३७६-रिब, ३७७-लिब, ३७८-अबि शब्दे। ३७९-लिब अवसंसने च। ३८०-कबृ वर्णे। ३८१-क्लीबृ अधाष्ट्ये। ३८२-क्षीबृ मदे। ३८३-शीभृ कत्थने। ३८४-चीभृ च। ३८५-रेभृ शब्दे।। अभिरभी क्वचित्पठ्येते।। लिभ च। ३८६-ष्टभि, ३८७-स्किभि प्रतिबन्धे। ३८८-जभी, ३८९-जृभि गात्रविनामे। ३९०-शल्भ कत्थने। ३९१-वल्भ भोजने। ३९२-गल्भ धाष्ट्यें। ३९३-श्रन्भु प्रमादे।। दन्त्यादिश्च।। ३९४-ष्टुभु स्तम्भे।। तिप्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। तिपिस्त्वनुदातः।। अथ पवर्गीयान्ताः परस्मैपदिनः एकचत्वारिंशत्।। ३९५-गुपू रक्षणे। ३९६-धूप संतापे। ३९७-जप, ३९८-जल्प व्यक्तायां वाचि। जप मानसे च।। ३९९-चप सान्त्वने। ४००-षप समवाये। ४०१-रप, ४०२-लप व्यक्तायां वाचि। ४०३-चुप मन्दायां गतौ। ४०४-तुप, ४०५-तुन्प। ४०६-त्रुप, ४०७-त्रुन्प, ४०८-तुफ, ४०९-तुन्फ। ४१०-त्रुफ, ४११-त्रुन्फ हिंसार्थाः। ४१<mark>२-</mark> पर्प, ४१३-रफ, ४१४-रिफ, ४१५-अर्ब, ४१६-पर्ब, ४१७-लर्ब, ४१८-बर्ब, ४१९-मर्ब, ४२०-कर्ब, ४२१-खर्ब, ४२२-गर्ब, ४२३-शर्ब, ४२४-षर्ब, ४२५-चर्ब गतौ। ४२६-कुबि आच्छादने। ४२७-लुबि, ४२८-तुबु अर्दने। ४२९-चुबि वक्त्रसंयोगे। ४३०-षृभु, ४३१-षृन्भु हिंसार्थौ। षुभु षिभि इत्येके।। ४३२-शुभ, ४३३-शुन्भ भाषणे। आसन इत्येके। हिंसायामित्यन्ये।। गुपादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। अथ अनुनासिकान्ताः कम्यन्ताः आत्मनेपदिनो दश।। ४३४-घिणि, ४३५-घुणि, ४३६-घृणि

ग्रहणे। ४३७-घुण, ४३८-घूर्ण भ्रमणे। ४३९-पण व्यवहारे स्तुतौ च। ४४०-पन च। ४४१-भाम क्रोधे। ४४२-क्षमूष् सहने। ४४३-कमु कान्तौ।। घिण्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ क्रम्यन्ताः परस्मैपदिनः त्रिंशत्।। ४४४-अण, ४४५-रण, ४४६-वण, ४४७-भण, ४४८-मण, ४४९-कण, ४५०-क्वण, ४५१-व्रण, ४५२-भ्रण, ४५३-ध्वण शब्दार्थाः।। धण इत्यपि केचित्।। ४५४-ओणृ अपनयने। ४५५-शोणृ वर्णगत्योः। ४५६-श्रोणृ संघाते। ४५७-श्लोणृ च। ४५८-पैणृ गतिप्रेरणश्लेषणेषु। (प्रैणृ इत्यिप)। ४५९-ध्रन शब्दे। वण इत्यिप केचित्।। ४६०-कन दीप्तिकान्तिगतिषु। ४६१-ष्टन, ४६२-वन शब्दे। ४६३-वन, ४६४-षण संभक्तौ। ४६५-अम गत्यादिषु। ४६६-द्रम, ४६७-हम्म, ४६८-मीमृ गतौ। मीमृ शब्दे च।। ४६९-चमु, ४७०-छमु, ४७१-जमु, ४७२-इमु अदने। जिमु इति केचित्। ४७३-क्रमु पादविक्षेपे। अणादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। अथ रेवत्यन्ता आत्मनेपदिनश्चत्वारिंशत्।। ४७४-अय, ४७५-वय, ४७६-पय, ४७७-मय, ४७८-चय, ४७९-तय, ४८०-णय गतौ। ४८१-दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु। ४८२-रय गतौ। लय च।। ४८३-ऊयी तन्तुसंताने। ४८४- पूर्यी विशरणे दुर्गन्धे च। ४८५-क्रूयी शब्दे उन्दने च। ४८६-क्ष्मायी विधूनने। ४८७-स्फायी, ४८८-ओ प्यायी वृद्धौ। ४८९-तायृ संतानपालनयोः। ४९०-शल चलनसंवरणयोः। ४९१-वल, ४९२-वल्ल संवरणे संचरणे च। ४९३-मल, ४९४-मल्ल धारणे। ४९५-भल, ४९६-भल्ल परिभाषणहिंसादानेषु। ४९७-कल शब्दसंख्यानयोः। ४९८-कल्ल अव्यक्ते शब्दे। अशब्द इति स्वामी।। ४९९-तेवृ, ५००-देवृ देवने। ५०१-षेवृ, ५०२-गेवृ, ५०३-ग्लेवृ, ५०४-पेवृ, ५०५-मेवृ, ५०६-म्लेवृ सेवने।। शेवृ खेवृ क्लेवृ इत्यप्येके।। ५०७-रेवृ प्लवगतौ।। अयादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथावत्यन्ताः परस्मैपदिनः एकनवितः।। ५०८-मव्य बन्धने। ५०९-सूर्स्य, ५१०-ईर्स्य, ५११-ईर्ष्य ईर्ष्यार्थाः। ५१२-हय गतौ। ५१३-शुच्य अभिषवे। चुच्य इत्येके।। ५१४-हर्य गतिकान्त्योः। ५१५-अल भूषणपर्याप्तिवारणेषु।। अयं स्वरितेदित्येके।। ५१६-ञि फला विशरणे। ५१७-मील, ५१८-श्मील, ५१९-स्मील, ५२०-क्ष्मील निमेषणे। ५२१-पील प्रतिष्टम्भे। ५२२-णील वर्णे। ५२३-शील समाधौ। ५२४-कील

बन्धने। ५२५-कूल आवरणे। ५२६-शूल रुजायां संघोषे च। ५२७-तू<mark>ल</mark> निष्कर्षे। ५२८-पूल संघाते। ५२९-मूल प्रतिष्ठायाम् । ५३०-फल निष्पत्तौ। ५३१-चुल्ल भावकरणे। ५३२-फुल्ल विकसने। ५३३-चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च। ५३४-तिल गतौ। तिल्ल इत्येके।। ५३५-वेल, ५३६-चेल, ५३७-केल, ५३८-खेल, ५३९-क्ष्वेल, ५४०-वेल्ल चलने। ५४१-पेल, ५४२-फेल, ५४३-शेल गतौ। षेल इत्येके।। ५४४-स्खल संचलने। ५४५-खल संचये। ५४६-गल अदने। ५४७-षल गतौ। ५४८-दल विशरणे। ५४९-श्वल, ५५०-श्वल्ल आशुगमने। ५५१-खोल, ५५२-खोर्ऋ गतिप्रतिघाते। ५५३-धोर्ऋ गतिचातुर्ये। ५५४-त्सर छदागतौ। ५५५-क्मर हूर्च्छने। ५५६-अभ्र, ५५७-वभ्र, ५५८-मभ्र, ५५९-चर गत्यर्थाः।। चरतिर्भक्षणेऽपि।। ५६०-छिवु निरसने। ५६१-जि जये। ५६२-जीव प्राणधारणे। ५६३-पीव, ५६४-मीव, ५६५-तीव, ५६६-णीव स्थौल्ये। ५६७-क्षीवु, ५६८-क्षेवु निरसने। ५६९-उर्वी, ५७०-तुर्वी, ५७१-थुर्वी, ५७२-दुर्वी, ५७३-धुर्वी हिंसार्थाः। ५७४-गुर्वी उद्यमने। ५७५-मुर्वी बन्धने। ५७६-पूर्व, ५७७-पर्व, ५७८-मर्व पूरणे। ५७९-चर्व अदने। ५८०-भर्व हिंसायाम् । ५८१-कर्व, ५८२-खर्व, ५८३-गर्व दपें। ५८४-अर्व, ५८५-शर्व, ५८६-षर्व हिंसायाम्। ५८७-इवि व्याप्तौ।। ५८८-पिवि, ५८९-मिवि, ५९०-णिवि सेचने। (षिवीत्येके)। सेवन इति तरङ्गिण्याम्।। ५९१-हिवि, ५९२-दिवि, ५९३-धिवि, ५९४-जिवि प्रीणनार्थाः। ५९५-रिवि, ५९६-रिव, ५९७-धवि गत्यर्थाः। ५९८-कृवि हिंसाकरणयोश्च। ५९९-मव बन्धने। ६००-अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रिये-च्छादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिषु।। मव्यादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। जिस्त्वनुदात्तः।। ६०१-धावु गतिशुद्ध्योः।। उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः।। अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनो द्विपञ्चाशत् ।। ६०२-धुक्ष, ६०३-धिक्ष संदीपनक्लेशनजीवनेषु। ६०४-वृक्ष वरणे। ६०५-शिक्ष विद्योपादाने। ६०६-भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च। ६०७-क्लेश अव्यक्तायां वाचि। बाधन इति दुर्गः।। ६०८-दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च। ६०९-दीक्ष मौण्ड्येज्योपनयननियमव्रतादेशेषु। ६१०-ईक्ष दर्शने। ६११-ईष गति-हिंसादर्शनेषु। ६१२-भाष व्यक्तायां वाचि। ६१३-वर्ष स्नेहने। ६१४-गेषृ

अन्विच्छायाम् । ग्लेषृ इत्येके।। ६१५-पेषृ प्रयत्ने। एषृ इत्येके। येषृइत्यप्यन्ये। ६१६-जेषु, ६१७-णेषु, ६१८-एषु, ६१९-प्रेषु गतौ। ६२०-रेषु, ६२१-हेषु, ६२२- हेषु अव्यक्ते शब्दे। ६२३- कासृ शब्दकुत्सायाम् । ६२४-भासृ दीप्तौ। ६२५-णासृ, ६२६-रासृ शब्दे।६२७-णस कौटिल्ये। ६२८-भ्यस भये। ६२९-आङः शसि इच्छायाम् । ६३०-ग्रसु, ६३१-ग्लसु अदने। ६३२-ईह चेष्टायाम् । ६३३-विह, ६३४-मिह वृद्धौ, (बहीत्येके) ६३५-अहि गतौ। ६३६-गर्ह, ६३७-गल्ह कुत्सायाम् । ६३८-बर्ह, ६३९-बल्ह प्राधान्ये। ६४०-वर्ह, ६४१-वल्ह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु। ६४२-प्लिह गतौ। ६४३-वेह (बेह), ६४४-जेह, ६४५-बाह (बाह) प्रयत्ने। जेह गताविप।। ६४६-द्राह निद्राक्षये।। निक्षेप इत्येके।। ६४७-काशृ दीप्तौ। ६४८-ऊह वितर्के। ६४९-गाहू विलोडने। ६५०-गृहू ग्रहणे। ६५१-ग्लह च। ६५२-घुषि कान्तिकरणे। घष इति केचित्।। धुक्षादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। गृहिस्तु वेट्। अथ अर्हत्यन्ताः परस्मैपदिन एकनवतिः।। ६५३-घुषिर् अविशब्दने। शब्द इति अन्ये पेठुः।। ६५४-अक्षू व्याप्तौ।। ६५५-तक्षु, ६५६-त्वक्षू तनूकरणे। ६५७-उक्ष सेचने। ६५८-रक्ष पालने। ६५९-णिक्ष चुम्बने। ६६०-त्रक्ष, ६६१-ष्ट्रक्ष (तृक्ष ष्ट्रक्ष), ६६२-णक्ष गतौ। ६६३-वक्ष रोषे। संघात इत्येके। ६६४-मृक्ष संघाते। प्रक्ष इत्येके।। ६६५-तक्ष त्वचने। पक्ष परिग्रह इत्येके। ६६६-सूर्क्ष आदरे। षूर्क्ष इति केचित् । ६६७-काक्षि, ६६८-वाक्षि, ६६९-माक्षि काङ्क्षायाम्। ६७०-द्राक्षि, ६७१-ध्राक्षि, ६७२-ध्वाक्षि घोरवासिते च। ६७३-चूष पाने। ६७४-तूष तुष्टौ। ६७५-पूष वृद्धौ। ६७६-मूष स्तेये। ६७७-लूब, ६७८-रूब भूषायाम्। ६७९-शूष प्रसवे। ६८०-यूष हिंसायाम्। ६८१-जूष च। ६८२-भूष अलंकारे। ६८३- ऊष रुजायाम्। ६८४-ईष उञ्छे। ६८५-कष, ६८६-खष, ६८७-शिष, ६८८-जष। ६८९-झष, ६९०-शष, ६९१-वष, ६९२-मष, ६९३-रूष, ६९४-रिष हिंसार्थाः। ६९५-भष भर्त्सने। ६९६-उष दाहे। ६९७-जिषु, ६९८- विषु, ६९९-मिषु सेचने। ७००-पुष पुष्टौ। ७०१-श्रिषु, ७०२-शिलषु, ७०३-प्रुषु, ७०४-प्लुषु दाहे। ७०५-पृषु, ७०६-वृषु, ७०७-मृषु सेचने। मृषु सहने च। इतरौ हिसासंक्लेशनयोश्च। ७०८-घृषु संघर्षे। ७०९-हृषु अलीके। ७१०-तुस, ७११-हस, ७१२-ह्रस, ७१३-रस शब्दे। ७१४-लस

श्लेषणक्रीडनयोः। ७१५-घस्त्र अदने। ७१६-जर्ज, ७१७-चर्च, ७१८-झर्झ परिभाषणहिंसातर्जनेषु। ७१९-पिसृ, ७२०-पेसृ गतौ। ७२१-हसे हसने। ७२२-णिश समाधौ। ७२३-मिश, ७२४-मश शब्दे रोषकृते च। ७२५-शव गतौ। ७२६-शश प्लुतगतौ। ७२७-शसु हिंसायाम्। ७२८-शंसु स्तुतौ। दुर्गताविति दुर्गः। ७२९-चह परिकल्कने। ७३०-मह पूजायाम्। ७३१-रह त्यागे। ७३२-रहि गतौ। ७३३-दृह, ७३४-दृहि, ७३५-बृह, ७३६- बृहि वृद्धौ। बृहि शब्दे च। बृहिर् चेत्येके। ७३७- तुहिर्, ७३८-दुहिर्, ७३९-उहिर् अर्दने। ७४०-अर्ह पूजायाम् ।। घुषिरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। घसिस्त्वनुदात्तः।। अथ कृपूपर्यन्ता आत्मनेपदिनः षड्विंशतिः।। ७४१-द्युत दीप्तौ। ७४२-श्विता वर्णे ७४३-ञिमिदा स्नेहने। ७४४-ञिष्वदा स्रेहनमोचनयोः। मोहनयोरित्येके। ञिक्ष्वदा चेत्येके।। ७४५-रुच दीप्तावभिप्रीतौ च। ७४६-घुट परिवर्तने। ७४७-रुट, ७४८-लुट, ७४९-लुठ प्रतिघाते। ७५०-शुभ दीप्तौ। ७५१-क्षुभ संचलने। ७५२-णभ, ७५३-तुभ हिंसायाम्। आद्योऽभावेऽपि।। ७५४-स्नन्सु, ७५५-ध्वन्सु, ७५६-भ्रन्सु अवस्रंसने। ध्वन्सु गतौ च।भ्रन्शु इत्यपि केचित्। तृतीय एव तालव्यान्त इत्यन्ये।। ७५७-स्नन्भु विश्वासे। ७५८-वृतु वर्तने। ७५९-वृधु वृद्धौ। ७६०-शृधु शब्दकुत्सायाम्। ७६१-स्यन्दू प्रस्रवणे। ७६२-कृपू सामर्थे।। द्युतादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। वृत्।। अथ त्वरत्यन्ताः त्रयोदशात्मनेपदिनः षितश्च।। ७६३-घट चेष्टायाम्। ७६४-व्यथ भयसंचलनयोः। ७६५-प्रथ प्रख्याने। ७६६-प्रस विस्तारे। ७६७-म्रद मर्दने। ७६८-स्खद स्खदने। ७६९-क्षजि गतिदानयोः। ७७०-दक्ष गतिहिंसनयोः। ७७१-क्रप कृपायां गतौ च। ७७२-कदि, ७७३-क्रदि, ७७४-क्लिद वैक्लब्ये। वैकल्य इत्येके। त्रयोऽप्यनिदित इति नन्दी। इदित इति स्वामी। कदिक्रदी इदितौ, क्रद क्लद इति चानिदितौ इति मैत्रेयः।। ७७५-ञि त्वरा संभ्रमे।। घटादयः षितः। उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ फणान्ताः परस्मैपदिनः।। ७७६-ज्वर रोगे। ७७७-गड सेचने। ७७८-हेड वेष्टने। ७७९-वट, ७८०-भट परिभाषणे। ७८१-णट नृत्तौ। नतावित्येके।। गतावित्यन्ये।। ७८२-ष्टक प्रतिघाते। ७८३-चक तृप्तौ। ७८४-कखे हसने। ७८५-रगे शङ्कायाम्। ७८६-लगे सङ्गे। ७८७-ह्रगे, ७८८-ह्रगे, ७८९-षगे। ७९०-ष्टगे संवरणे। ७९१-कगे नोच्यते। ७९२-

अक, ७९३-अग कुटिलायां गतौ। ७९४-कण, ७९५-रण गतौ। ७९६-चण, ७९७-शण, ७९८-श्रण दाने च। शण गतावित्यन्ये।। ७९९-श्रथ (श्रय श्लय), ८००-क्वय। ८०१-क्रथ, ८०२-क्लथ हिंसार्थाः। ८०३-वन च। वनु च नोच्यते। ८०४-ज्वल दीप्तौ। ८०५-ह्वल, ८०६-ह्मल चलने। ८०७-स्मृ आध्याने। ८०८-दृ भये। ८०९-नृ नये। ८१०-श्रा पाके। मारणतोषणनिशामनेषु। निशानेष्विति पाठान्तरम्।। ८११-ज्ञा कम्पने। ८१२-चिलः, ८१३-छिदर् ऊर्जने। ८१४-लिङः जिह्नोन्मथने। ८१५-मदी हर्षग्लेपनयोः। ८१६-ध्वन शब्दे। दलि-वलि-स्खलि-रणि-ध्वनि-त्रपि-क्षपयश्चेतिभोजः। ८१७-स्वन अवतंसने।। घटादयो मितः।। जनी-जृष-क्वसु-रन्जो-ऽमन्ताश्च। ज्वल-ह्वल-ह्यल-नमाममनुपसर्गाद्वा। ग्ला-स्ना-वनु-वमा च। नकमि-अमि-चमाम्। ८१८-शमो दर्शने। ८१९-यमोऽपरिवेषणे। ८२०-स्खदिर् अवपरिभ्यां च। ८२१-फण गतौ।। घटादयः फणान्ता मितः। वृत्।ज्वरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। ८२२-राज् दीप्तौ। उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः।। ८२३-दु भ्राजृ, ८२४-दु भ्रानृ, ८२५-टु भ्लाशृ दीप्तौ। उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ क्षरत्यन्ताः परस्मैपदिनः।।। ८२६-स्यमु, ८२७-स्वन, ८२८-ध्वन शब्दे। फणादयो गताः।। ८२९-षम, ८३०-ष्टम अवैकल्ये।। वृत्। ८३१-ज्वल दीप्तौ। ८३२-चल कम्पने। ८३३-जल घातने। ८३४-टल, ८३५-ट्वल वैक्लव्ये। ८३६-छल स्थाने। ८३७-हल विलेखने। ८३८-णल गन्धे। बन्धन इत्येके।। ८३९-पल गतौ। ८४०-बल प्राणने धान्यावरोधने च। ८४१-पुल महत्वे। ८४२-कुल संस्त्याने बन्धुषु च। ८४३-शल। ८४४-हुल। ८४५-पत्त्व गतौ। (हुल हिंसायां संवरणे च)। ८४६-क्वथे निष्पाके। ८४७-पथे गतौ। ८४८-मथे विलोडने। ८४९-टु वम् उद्गरणे। ८५०-भ्रमु चलने। ८५१-क्षर संचलने।। स्यमादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। ८५२-षह मर्षणे।। उदात्तो-ऽनुदात्तेदात्मनेभाषाः।। अथं कसन्ताः परस्मैपदिनः।। ८५४-षद्त्व विशरणगत्यवसादनेषु। ८५५-शद्त्व शातने। ८५६-क्रुश आह्वाने रोदने च।। षदादयस्त्रयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। ८५७-कुच संपर्चनकौटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु। ८५८-बुध अवगमने। ८५९-रुह बीजजन्मिन प्रादुर्भावे च। ८६०-कस गतौ। वृत्।। कुचादय उदाता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। रुहिस्त्वनुदात्तः।। ज्वलादिर्गतः।। अथ गूहत्यन्ताः स्वरितेतः।। ८६१-हिक्क अव्यक्ते शब्दे। ८६२-अन्चु गतौ याचने च। अचु इत्येके। अचि इत्यपरे।। ८६३-टु याचृ याच्जायाम्। ८६४-रेटृ परिभाषणे। ८६५- चते, ८६६-चदे याचने। ८६७-प्रोथृ पर्याप्तौ। ८६८-मिद्र, ८६९-मेद्र मेधाहिंसनयोः। थान्ताविमाविति स्वामी। धान्ताविति न्यासः।। ८७०-मेधृ संगमे च। ८७१-णिदृ। ८७२-णेदृ कुत्सासंनिकर्षयोः। ८७३-शृधु, ८७४-मृधु उन्दने। ८७५-बुधिर् बोधने। ८७६-उ बुन्दिर् निशामने। ८७७-वेणृ गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु।। नान्तोऽप्ययम्।। ८७८-खनु अवदारणे। ८७९-चीवृ आदानसंवरणयोः। ८८०-चायृ पूजानिशामनयोः। ८८१-व्यय गतौ। ८८२-दाशृ दाने। ८८३-भेषृ भये।। गतावित्येके।। ८८४-भ्रेषु, ८८५-भ्लेषु गतौ। ८८६-अस गतिदीप्त्यादानेषु।। अष इत्येके।। ८८७-स्पश आधनस्पर्शनयोः। ८८८-लष कान्तौ। ८८९-चष भक्षणे। ८९०-छष हिंसायाम् । ८९१-झष आदानसंवरणयोः, ८९२-भ्रक्ष, ८९३-भ्लक्ष अदने। (भक्ष इति मैत्रेयः)। ८९४-दासृ दाने। ८९५-माह माने। ८९६-गुहू संवरणे।। हिक्कादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः।। अथ अजन्ताः उभयपदिन।। ८९७-श्रिञ् सेवायाम्।। उदात्त उभयतोभाषः।। ८९८-भृञ् भरणे। ८९९-हृञ् हरणे। ९००-धृञ् धारणे। ९०१-णीञ् प्रापणे। भृञादयश्चत्वारोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः।। अथ अजन्ताः परस्मैपदिनः।। ९०२-धेट् पाने। ९०३-ग्लै, ९०४-म्लै हर्षक्षये। ९०५-द्यै न्यक्करणे। ९०६-द्रै स्वप्ने। ९०७-ध्रै तृप्तौ। ९०८-ध्यै चिन्तायाम्। ९०९-रै शब्दे। ९१०-स्त्ये, ९११-ष्ट्ये शब्दसंघातयोः। ९१२-खे खदने। ९१३-क्षे, ९१४-जै, ९१५-षै क्षये। ९१६-कै, ९१७-गै शब्दे। ९१८-शै, ९१९-श्रै पाके, स्नै इति केषुचित्पाठः। ९२०-पै, ९२१-ओ वै शोषणे। ९२२-ष्टै वेष्टने। ९२३-ष्णै वेष्टने। शोभायां चेत्येके।। ९२४-दैप् शोधने। ९२५-पा पाने। ९२६-घ्रा गन्धोपादाने। ९२७-ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः। ९२८- ष्ठा गतिनिवृत्तौ। ९२९-म्ना अभ्यासे। ९३०-दाण् दाने। ९३१-ह्न कौटिल्ये। ९३२-स्वृ शब्दोपतापयोः। ९३३-स्मृ चिन्तायाम् । ९३४-हु संवरणे। ९३५-सृ गतौ। ९३६-ऋ गतिप्रापणयोः। ९३७-गृ, ९३८-षृ सेचने। ९३९-ध्वृ हूर्च्छने। ९४०-स्रु गतौ। ९४१-षु प्रसवैश्वर्ययोः। ९४२-श्रु श्रवणे। ९४३-ध्रु स्थैयें। ९४४-दु, ९४५-द्रु गतौ। ९४६-जि, ९४७-जि अभिभवे।। धयत्यादयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। अथ डीङन्ता

ङितः।। ९४८-ष्मिङ् ईषद्धसने। ९४९-गुङ् अव्यक्ते शब्दे। ९५०-गाङ् गतौ। ९५१-कुङ्, ९५२-घुङ्, ९५३-उङ्, ९५४-ङुङ् शब्दे। उङ् कुङ् खुङ् गुङ् घुङ् इत्यन्ये।। ९५५-च्युङ्, ९५६-ज्युङ्, ९५७-पुड्, ९५८-प्लुङ् गतौ। क्लुङ् इत्येके।। ९५९-रुङ् गतिरेषणयोः। ९६०-धृङ् अवध्वंसने। ९६१-मेङ् प्रणिदाने। ९६२-देङ् रक्षणे। ९६३-श्यैङ् गतौ। ९६४-प्यैङ् वृद्धौ। ९६५-त्रैङ् पालने।। ष्मिङादयोऽनुदात्ता आत्मनेभाषाः।। ९६६-पूङ् पवने। ९६७-मूङ् बन्धने। ९६८-डीङ् विहायसा गतौ।। पूङादयस्त्रय उदात्ता आत्मनेभाषाः।। ९६९-तृप्लवनतरणयोः।। उदात्तः परस्मैभाषः।। अथाष्टावात्मनेपदिनः।। ९७०-गुप गोपने। ९७१-तिज निशाने। ९७२ मान पूजायाम् । ९७३-वध बन्धने।। गुपादयश्चत्वार उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। ९७४-रभ राभस्ये। ९७५-डु लभष् प्राप्तौ। ९७६-ष्वन्ज परिष्वङ्गे। ९७७-हद पुरीषोत्सर्गे।। रभादयश्चत्वार उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। ९७८-ञि ष्विदा अव्यक्ते शब्दे।। उदात्त उदात्तेत् परस्मैभाषः।। ९७९- स्कन्दिर् गतिशोषणयोः। ९८०-यभ मैथुने। ९८१-णम प्रहृत्वे शब्दे च। ९८२- गम्ल, ९८३-सृप्ल गतौ। ९८४-यम उपरमे। ९८५-तप संतापे। ९८६-त्यज हानौ। ९८७-षन्ज सङ्गे। ९८८-दृशिर् प्रेक्षणे। ९८९-दन्श दशने। ९९०-कृष विलेखने। ९९१-दह भस्मीकरणे। ९९२-मिह सेचने।। स्कन्दादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। ९९३ - कित निवासे रोगापनयने च।। उदात्तेत् परस्मैभाषः।। अथ वहत्यन्ताः स्वरितेतः।। ९९४-दान खण्डने। ९९५-शान तेजने।। उदात्तौ स्विरतेतावुभयतोभाषौ।। ९९६-डु पचष् पाके। ९९७-षच समवाये। ९९८-भज सेवायाम् । ९९९-रञ्ज रागे। १०००-शप आक्रोशे। १००१-त्विष दीप्तौ। १००२-यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु। १००३-डु वप् बीजसंताने। छेदनेऽपि।। १००४-वह प्रापणे।। पचादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः।। षचिस्तूदातः।। १००५-वस निवासे। अनुदात्त उदात्तेत् परस्मैभाषः।। १००६-वेज् तन्तुसंताने। १००७-व्येञ् संवरणे। १००८-ह्वेञ् स्पर्धायां शब्दे च।। वेजादयस्त्रयोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः।। अथ परस्मैपदिनौ।। १००९-वद व्यक्तायां वाचि। १०१०-दु ओ श्वि गतिवृद्ध्योः।। वृत्।यजादिः समाप्तः।। अयं वदतिश्चोदात्तौ परस्मैभाषौ।। चुलुम्पत्यादिश्च भ्वादौ द्रष्टव्यः। तस्य आकृतिगणत्वात्। ऋतिः सौत्रश्च सजुगुप्साकृपयोः।। इति शब्विकरणा भ्वादयः।।

#### अथ अदादिः

१०११-अद भक्षणे। १०१२-हन हिंसागत्यो।। अनुदात्तावुदातेतौ परस्मैपदिनौ।। अथ चत्वारः स्वरितेतः।। १०१३-द्विष अप्रीतौ। १०१४-दुह प्रपूरणे। १०१५-दिह उपचये। १०१६-लिह आस्वादने।। द्विषादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः।। १०१७-चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि। अयं दर्शनेऽपि।। अनुदात्तोऽनुदात्तेत् आत्मनेपदी।। अथ पृच्यन्ताः अनुदात्तेतो दश।। १०१८-ईर गतौ कम्पने च। १०१९-ईड स्तुतौ। १०२०-ईश ऐश्वर्ये। १०२१-आस उपवेशने। १०२२-आङः शासु इच्छायाम्। १०२३-वस आच्छादाने। १०२४-कसि गतिशासनयोः। अयमनिदिति केचित्। कस इत्येके। कश इत्यपि।। १०२५-णिसि चुम्बने। १०२६-णिजि शुद्धौ। १०२७-शिजि अव्यक्ते शब्दे। १०२८-पिजि वर्णे। संपर्चन इत्येके।। **१**०२९-वृजी वर्जने। वृजि इत्यन्ये।। १०३०-पृची संपर्चने।। **ईरादय** उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। १०३१-षूङ् प्राणिगर्भविमोचने। १०३२-शीङ् स्वप्ने।। उदात्तावात्मनेभाषौ।। अथ स्तौत्यन्ताः परस्मैपदिनो दश।। १०३३-यु मिश्रणेऽमिश्रणे च। १०३४-रु शब्दे। तु इति सौत्रौ धातुः गतिवृद्धिहिंसासु।। १०३५-णु स्तुतौ। १०३६-टु क्षु शब्दे। १०३७-क्ष्णु तेजने। १०३८-ष्णु प्रस्रवणे।। युप्रभृतय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभा<mark>षाः</mark> ।। १०३९-ऊर्णुञ् आच्छादाने।। उदात्त उभयतोभाषः।। १०४०-द्यु अभिगमने। १०४१-षु प्रसवैश्वर्ययोः <mark>१०४२-कु शब्दे। १०४३-ष्टुञ्</mark> स्तुतौ।। द्युप्रभृतयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। स्तौतिस्तूभयतोभाषः।। १०४४-ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि।। उदात्त उभयतोभाषः।। अथ शास्यन्ताः परस्मैपदिनः।। १०४५-इण् गतौ। १०४६-इङ् अध्ययने। नित्यमधिपूर्वः।। १०४<mark>७-</mark> इक् स्मरणे। अयमप्यिधपूर्वः। १०४८-वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु। (ई च) । १०४९-या प्रापणे। १०५०-वा गतिगन्धनयोः। १०५१-भा दीप्तौ। १०५२-ष्णा शौचे। १०५३-श्रा पाके। १०५४-द्रा कुत्सायां गतौ। १०५५-प्सा भक्षणे। १०५६-पा रक्षणे। १०५७-रा दाने। १०५८-ला आदाने। द्वाविप दानें इति चन्द्रः।। १०५९-दाप् लवने। १०**६०-ख्या** प्रकथने। १०६१-प्रा पूरणे। १०६२-मा माने। १०६३-वच परिभाषणे।। इण्प्रभृतयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। इङ् त्वात्मनेपदी।। १०६४-विद ज्ञाने।

१०६५-अस भुवि। १०६६-मृजू शुद्धौ। १०६७-रुदिर् अश्रुविमोचने।।
विदादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। १०६८-ञि ष्वप् शये।। अनुदातः परस्मैभाषः।। १०६९-श्वस प्राणने १०७०-अन च। १०७१-जक्ष भक्षहसनयोः।। वृत्।। १०७२-जागृ निद्राक्षये। १०७३-दिरद्रा दुर्गतौ। १०७४-चकासृ दीप्तौ। १०७५-शासु अनुशिष्टौ।। श्वसादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। अथ पञ्चधातवश्छान्दसाः।। १०७६-दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः। १०७७-वेवीङ् वेतिना तुल्ये।। उदात्तावात्मनेभाषौ। १०७८-षस, १०७९-षित स्वप्ने। १०८०-वश कान्तौ।। षसादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। १०८१-चर्करीतं च। १०८२-ह्रुङ् अपनयने। अनुदात्त आत्मनुभाषः।। इति लुग्विकरणा अदादयः।।२।।

# अथ जुहोत्यादिः

१०८३-हु दानादनयोः। आदाने चेत्येके। प्रीणनेऽपीति भाष्यम्। १०८४-ञी भी भये। १०८५-ही लज्जायाम्।। जुहोत्यादयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। १०८६-पृ पालनपूरणयोः। पृ इत्येके।। उदात्तः परस्मैभाषः।। १०८७-डुभृञ् धारणपोषणयोः।। अनुदात्त उभयतोभाषः।। १०८८-माङ् माने शब्दे च। १०८९-ओ हाङ् गतौ। अनुदात्तावात्मनेपदिनौ।। १०९०-ओ हाक् त्यागे।। अनुदात्तः परस्मैपदी।। १०९१-डु दाञ् दाने। १०९२-डु धाञ् धारणपोषणयोः। दान इत्यप्येके।। अनुदात्तावुभयतोभाषौ।। अथ त्रयः स्वरितेतः।। १०९३-णिजिर् शौचपोषणयोः। १०९४-विजिर् पृथग्भावे। १०९५-विष्त्र व्याप्तौ।। णिजिरादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः।। अथ आगणान्ताः एकादश परस्मैपदिनश्छान्दसाश्च।। १०९६-घृ क्षरणदीप्त्योः। १०९७-ह प्रसह्यकरणे। १०९८-ऋ, १०९९-सृ गतौ।। घृप्रभृतयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। ११००-भस भर्त्सनदीप्त्योः।। उदात्त उदात्तेत् परस्मैपदी।। ११०१-कि ज्ञाने।। अनुदात्तः परस्मैपदी।। ११०२-तुर त्वरणे। ११०३-धिष शब्दे। ११०४- धन धान्ये। ११०५- जन जनने। तुरादय उदाता <mark>उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। ११०६-गा स्तुतौ।। अनुदात्तः परस्मैभाषः।। घृप्रभृतय</mark> एकादश च्छन्दसि। इयर्ति भाषायामपि।। इति श्लुविकरणा जुहोत्यादयः।।३।।

### अथ दिवादिः

अथ उदात्ता झुषन्ताः परस्मपैदिनः।। ११०७-दिवु क्रीडाविजिगीषा-व्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु। ११०८-षिवु तन्तुसंताने। ११०९-सिवु गतिशोषणयोः। १११०-छिवु निरसने। केचिदिहेमं न पठन्ति।। १११-ष्णुसु अदने। आदान इत्येके। अदर्शन इत्यपरे।। १११२-ष्णासु निरसने। १११३-वनसु ह्ररणदीप्त्योः। १११४-व्युष दाहे। १११५-प्लुष च। १११६ – नृती गात्रविक्षेपे।। १११७ – त्रसी उद्वेगे। १११८ – कुथ पूर्तीभावे। १११९-पुथ हिंसायाम् । ११२०-गुध परिवेष्टने। ११२१-क्षिप प्रेरणे। ११२२-पुष्प विकसने। ११२३-तिम, ११२४-ष्टिम, ११२५-ष्टीम आर्द्रीभावे। ११२६-ब्रीड चोदने लज्जायां च। ११२७-इष गतौ। ११२८-षह, ११२९-षुह चक्यर्थे। ११३०-जृष्, ११३१-झृष् वयोहानौ। दिवादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। क्षिपिस्त्वनुदात्तः।। अथ स्वादयः।। ११३२-षूङ् प्राणिप्रसवे। ११३३-दूङ् परितापे। उदात्तावात्मनेभाषौ।। ११३४-दीङ् क्षये। ११३५-डीङ् विहायसा गतौ। ११३६-धीङ् आधारे। ११३७- मीङ् हिंसायाम् । ११३८-रीङ् श्रवणे। ११३९-लीङ् श्लेषणे। ११४०-व्रीङ् वृणोत्यर्थे।। वृत्।। स्वादय ओदितः।। ११४१-पीङ् पाने। ११४२- माङ् माने। ११४३-ईङ् गतौ। ११४४-प्रीङ् प्रीतौ।। दीङादय आत्मनेपदिनोऽनुदात्ताः।। डीङ् तूदात्तः।। अथ चत्वारः परस्मैपदिनः।। ११४५-शो तनुकरणे। ११४६-छो छेदने। ११४७-षो अन्तकर्मणि। ११४८-दो अवखण्डने।। श्यतिप्रभृतयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। अथ आत्मनेपदिनः पञ्चदश।। ११४९-जनी प्रादुर्भावे। ११५०-दीपी दीप्तौ। ११५१-पूरी आप्यायने। ११५२-तूरी गतित्वरणहिंसनयोः। ११५२-धूरी, ११५४-गूरी हिंसागत्योः। ११५५-घूरी। ११५६-जूरी हिंसावयोहान्योः। ११५७-शूरी हिंसास्तम्भनयोः। ११५८-चूरी दाहे। ११५९-तप (पत) ऐश्वर्ये वा। ११६०-वृतु वरणे। वावृतु इति केचित्।। ११६१-क्लिश उपतापे। ११६२-काशृ दीप्तौ। ११६३ – वाशृ शब्दे।। जन्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः। तपिस्त्वनुदात्तः।। अय पञ्च स्वरितेतः।। ११६४-मृष तितिक्षायाम् । ११६५-शुचिर् पूर्तीभावे।। उदात्तौ स्विरितेतावुभयतोभाषौ।। ११६६-णह बन्धने। ११६७-रञ्ज रागे। ११६८-शप आक्रोशे।। णहादयस्त्रयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः।। अथ एकादश आत्मनेपदिनः।। ११६९-पद गतौ। ११७०-खिद दैन्ये। ११७१-विद सत्तायाम् । ११७२-बुध अवगमने। ११७३-

युध संप्रहारे। ११७४-अनो रुध कामे। ११७५-अण प्राणने। अन इत्येके।। ११७६-मन ज्ञाने। ११७७-युज समाधौ। ११७८-सृज विसर्गे। ११७९-लिश अल्पीभावे।। पदादयोऽनुदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अण् तूदात्तः।। अथ आगणान्ताः परस्मैपदिनः अष्टषष्टिः।। ११८०-राधोऽकर्मकाद्वृद्धावेव। ११८१-व्यथ ताडने। ११८२-पुष पुष्टौ। ११८३-शुष शोषणे। ११८४-तुष प्रीतौ। ११८५-दुष वैकृत्ये। ११८६-शिलष आलिङ्गने। ११८७-शक विभाषितो मर्षणे। उभयपदी।। ११८८-ष्विदा गात्रप्रक्षरणे। ञि ष्विदा इत्येके।। ११८९-क्रुध क्रोधे। ११९०-क्षुध बुभुक्षायाम्। ११९१-शुध शौचे। ११९२-षिधु संराद्धौ।। राधादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। वेटः।। ११९३-रध हिंसासंराद्ध्ययोः। ११९४-णश अदर्शने। ११९५-तृप प्रीणने। ११९६-दृप हर्षमोहनयोः। ११९७-द्रुह जिघांसायाम्। ११९८-मुह वैचित्ये। ११९९-ष्णुह उद्गिरणे। १२००-ष्णिह प्रीतौ।। वृत्।। रधादयो वेटः उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। १२०१-शमु उपशमे। १२०२-तमु काङ्क्षायाम्। १२०३-दमु उपशमे। १२०४-श्रमु तपिस खेदे च। १२९५-भ्रमु अनवस्थाने। १२०६-क्षमू सहने। १२०७-क्लमु ग्लानौ। १२०८-मदी हर्षे।। वृत्। शमादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। क्षमू तु वेट्।। १२०९-असु क्षेपणे। १२१०-यसु प्रयत्ने। २१११-जसु मोक्षणे। १२१२-तसु उपक्षये। १२१३ - दसु, १२१४ - वसु स्तम्भे। बसु इति केचित्।। १२१५-व्युष विभागे। व्युस इत्यन्ये। बसु इत्यपरे।। १२१६-प्लुष दाहे। १२१७-बिस प्रेरणे। १२१८-कुस संश्लेषणे। १२१९-बुस उत्सर्गे। १२२०-मुस खण्डने। १२२१-मसी परिणामे। समी इत्येके।। १२२२-लुट विलोडने। १२२३-उच समवाये। १२२४-भृशु, १२२५-भ्रन्शु अधःपतने। १२२६-वृश वरणे। १२२७-कृश तनूकरणे। १२२८-जि तृषा पिपासायाम्। १२२९-हष तुष्टौ। १२३०-रुष। १२३१-रिष हिंसायाम्। १२३२-डिप क्षेपे। १२३३-कुप क्रोधे। १२३४-गुप व्याकुलत्वे। १२३५-युप, १२३६-रुप, १२३७-लुप विमोहने। (ष्टू समुच्छ्राये)। १२३८-लुभ गाध्ये (गाध्न्यें)। १२३९-क्षुभ संचलने। १२४०-णभ, १२४१-तुभ हिंसायाम्। क्षुमिनभितुभया द्युतादौ क्रयादौ च पठ्यन्ते।। १२४२-क्लिटू आर्द्रीभावे।१२४३-ञि मिदा स्नेहन। १२४४-ञि क्षिवदा स्नेहनेमोचनयोः। १२४५-ऋधु वृद्धौ। १२४६-गृधु अभिकाङ्क्षायाम्।

वृत्।। असुप्रभृतय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। दिवादिराकृतिगण इति केचित्।। इति श्यन्विकरणा दिवादयः।।४।।

#### अथ स्वादिः

१२४७-षुञ् अभिषवे। १२४८-षिञ् बन्धने। १२४९-शिञ् निशाने। १२५०-डु मिञ् प्रक्षेपणे। १२५१-चिञ् चयने। १२५२-स्तृञ् आच्छादने। १२५३-कृञ् हिंसायाम्। १२५४-वृञ् वरणे। १२५५-धुञ् कम्पने। धूञ् इत्येके। स्वादयोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः।। वृञ् उदात्तः।। अथ परस्मैपदिनः अष्टौ।। १२५६-टु दु उपतापे। १२५७-हि गतौ वृद्धौ च। १२५८-पृ प्रीतौ। १२५९-स्पृ प्रीतिपालनयोः। प्रीतिचलनयोः इत्यन्ये। 'चलनं जीवनम्' इति स्वामी। स्मृ इत्येके।। पृणोत्यादयस्रयोऽपि छान्दसा इत्याहुः।। १२६०-आप्त व्याप्तौ। १२६१-शक्त शक्तौ। १२६२-राध, १२६३-साध संसिद्धौ। दुनोातिप्रभृतयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। अथ द्वौ आत्मनेपदिनौ। १२६४–अशू व्याप्तौ संघाते च। १२६५–ष्टिघ आस्कन्दने।। अशिस्तिघी उदात्तावनुदात्तेतावात्मनेभाषौ।। अथ आगणान्ताः परस्मैपदिनः षाडश।। १२६६-तिक, १२६७-तिग गतौ च। १२६८-षध हिंसायाम्। १२६९-ञि धृषा प्रागल्भ्ये। १२७०-दन्भु दम्भने। १२७१-ऋधु वृद्धौ। तृप प्रीणने इत्येके।। छन्दिस।। अथ आगणान्ताश्छान्दसाः।। १२७२-अह व्याप्तौ। १२७३-दघ घातने पालने च। १२७४-चमु भक्षणे। १२७५-रि, १२७६-क्षि, १२७७-चिरि, १२७८-जिरि, १२७९-दाश, १२८०-दृ हिंसायाम्।। क्षिर् भाषायाम् इत्येके।। ऋक्षीत्येक एवाजादिरेके। रेफवानित्यन्ये।। वृत्।। तिकादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। इति श्नुविकरणाः स्वादयः।।५।।

# अथ तुदादिः

अथ षडुभयपदिनः।। १२८१-तुद व्यथने। १२८२-णुद प्रेरणे। १२८३-दिश अतिसर्जने। १२८४-भ्रस्ज पाके। १२८५-क्षिप प्रेरणे। १२८६-कृष विलेखने।। तुदादयोऽनुदात्ताः स्विरितेत उभयतोभाषाः। १२८७-ऋषी गतौ। उदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी।। अथ चत्वार आत्मनेपदिनः। १२८८-जुषी १३

प्रीतिसेवनयोः। १२८९-ओ विजी भयचलनयोः। १२९०-ओ लजी, १२९१-ओ लस्जी व्रीडायाम्।। जुषादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। अथ परस्मैपदिनः।। १२९२-ओ व्रश्चू छेदने। १२९३-व्यच व्याजीकरणे। १२९४-उछि उञ्छे। १२९५-उछी विवासे। १२९६-ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु। १२९७-मिच्छ उत्क्लेशे। १२९८-जर्ज, १२९९-चर्च, १३००-झई परिभाषणभर्त्सनयोः। १३०१-त्वच संवरणे। १३०२-ऋच स्तुतौ। १३०३-उब्ज आर्जवे। १३०४-उज्झ उत्सर्गे। १३०५-लुभ विमोहने। १३०६-रिफ कत्थनयुद्धीनन्दहिंसादानेषु। रिह इत्येके।। १३०७-तृप, १३०८-तृन्फ तृप्तौ। द्वाविप फान्तावित्येके।। १३०९-तुप, १३१०-तुन्प, १३११-तुफ, १३१२-तुन्फ हिंसायाम्। १३१३-दृप, १३१४-दृन्फ उत्क्लेशे। प्रथमोऽपि द्वितीयान्त इत्येके। १३१५-ऋफ, १३१६-ऋन्फ हिंसायाम्। १३१७-गुफ, १३१८-गुन्फ ग्रन्थे। १३१९-उभ, १३२०-उन्भ पूरणे। १३२१-शुभ, १३२२-शुन्भ शोभार्थे। १३२३-दृभी ग्रन्थे। १३२४-चृती हिंसाश्रन्थनयोः। १३२५-विध विधाने। १३२६-जुड गतौ। जुन इत्येके।। १३२७-मृड सुखने। १३२८-पृड च। १३२९-पृण प्रीणने। १३३०-वृण च। १३३१-मृण हिंसायाम्। १३३२-तुण कौटिल्ये। १३३३-पुण कर्मणि शुभे। १३३४-मुण प्रतिज्ञाने। १३३५-कुण शब्दोपकरणयोः। १३३६–शुन गतौ। १३३७–द्रुण हिंसागतिकौटिल्येषु। १३३८-घुण, १३३९-घूर्ण भ्रमणे। १३४०-षुर ऐश्वर्यदीप्त्योः। १३४१-कुर शब्दे। १३४२–खुर छेदने। १३४३–मुर संवेष्टने। १३४४–क्षुर विलेखने। १३४५-घुर भीमार्थशब्दयोः। १३४६-पुर अग्रगमने। १३४७-वृहू उद्यमने। बृहू इत्यन्ये।। १३४८-तृहू, १३४९-स्तृहू। १३५०-तृन्हू हिंसार्थाः। १३५१-इष इच्छायाम्। १३५२-मिष स्पर्धायाम्। १३५३-क्लि श्वैत्यक्रीडनयोः। १३५४-तिल स्नेहे। १३५५-चिल वसने। १३५६-चल विलसने। १३५७-इल स्वप्नक्षेपणयोः। १३५८-विल संवरणे। १३५९-बिल भेदने। १३६०-णिल गहने। १३६१-हिल भावकरणे। १३६२-शिल, १३६३-षिल उञ्छे। १३६४-मिल श्लेषणे। १३६५-लिख अक्षरिवन्यासे। १३६६-कुट कौटिल्ये। १३६७-पुट संश्लेषणे। १३६८-कुच संकोचने। १३६९-गुज शब्दे। १३७०-गुड रक्षायाम्। १३७१-डिप क्षेपे। १३७२-छुर छेदने। १३७३-स्फुट विकसने। १३७४-

मुट आक्षेपमर्दनयोः। १३७५-त्रुट छेदने। १३७६-तुट कलहकर्मणि। १३७७-चुट, १३७८-छुट छेदने। १३७९-जुट बन्धने। १३८०-कड मदे। १३८१-लुट संश्लेषणे। (लुठ इत्येके। लुड इत्यन्ये)।। १३८२-कृड घनत्वे। १३८३-कुड बाल्ये। १३८४-पुड उत्सर्गे। १३८५-घुट प्रतिघाते। १३८६-तुड तोडने। १३८७-थुड, १३८८-स्थुड संवरणे। खुड छुड इत्येके।। १३८९-स्फुर, १३९०-फुल संचलने। स्फुर स्फुरणे, स्फुल संचलने इत्येके।।स्फर इत्यन्ये।। १३९१-स्फुड, १३९२-चुड। १३९३-त्रुड संवरणे। १३९४-क्रुड, १३९५-भृड निमज्जन इत्येके।। ब्रश्चादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। १३९६-गुरी उद्यमने।। उदात्तोऽनुदात्तेदात्मनेपदी।। अथ चत्वारः परस्मैपदिनः।। १३९७-णू स्तवने। १३९८-धू विधूनने।। उदात्तौ परस्मैभाषौ।। १३९९-गु पुरीषोत्सर्गे। १४००-ध्रु गतिस्थैर्ययोः। ध्रुव इत्येके।। अनुदात्तौ परस्मैपदिनौ।। १४०१-कुङ् शब्दे।। उदात्त आत्मनेपदी।। दीर्घान्त इति कैयटादयः। ह्रस्वान्त इति न्यासः।। वृत्।। कुटादयो गताः।। १४०२-पृङ् व्यायामे। १४०३-मृङ् प्राणत्यागे।। अनुदात्तावात्मनेभाषौ।। अथ परस्मैपदिनः सप्त।। १४०४-रि, १४०५-पि गतौ। १४०६-धि धारणे। १४०७-क्षि निवासगत्योः।। रियत्या-दयोऽनुदात्ताः परस्मैभाषाः।। १४११-दृङ् आदरे। १४१२-धृङ् अवस्थाने।। अनुदात्तावात्मनेभाषौ।। अथ षोडश परस्मैपदिनः।। १४१३-प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्। वृत्।। किरादयो गताः। १४१४-सृज विसर्गे। १४१५-टु मस्जो शुद्धौ। १४१६-रुजो भङ्गे। १४१७-भुजो कौटिल्ये। १४१८-छुप स्पर्शे। १४१९-रुश, १४२०-रिश हिंसायाम्। १४२१-लिश गतौ। १४२२-स्पृश संस्पर्शने। १४२३-विच्छ गतौ। १४२४-विश प्रवेशने। १४२५-मृश आमर्शने। १४२६-णुद प्रेरणे। १४२७-षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु। १४२८-शद्तः शातने।। पृच्छत्यादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। विच्छस्तूदात्तः।। अथ षट् स्वरितेतः।। १४२९-मिल सङ्गमे। उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः।। १४३०-मुच्ल मोक्षणे। १४३१-लुप्ल छेदने। १४३२-विद्तः लाभे। १४३३-लिप उपदेहे। १४३४-षिच क्षरणे। मुचादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः। विन्दतिस्तूदातः। १४३५-कृती छेदने।। उदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी।। १४३६-खिद परिघाते।। अनुदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी।। १४३७-पिश अवयवे।। अयं दीपनायामपि।। उदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी।। वृत्।। मुचादयः तुदादयश्च वृत्ताः।। इति शविकरणास्तुदादयः।।६।।

### अथ रुधादिः

आद्या नव स्विरितेतः।। १४३८-रुधिर आवरणे। १४३९-भिदिर विदारणे। १४४०-छिदिर द्वैधीकरणे। १४४१-रिचिर विरेचने। १४४२-विचिर पृथग्भावे। १४४३-क्षुदिर संपेषणे। १४४४-युजिर योगे।रुधादयोऽनुदात्ताः स्विरितेत उभयतोभाषाः।। १४४५-उ छृदिर दीप्तिदेवनयोः। १४४६-उ तृदिर हिंसाऽनादरयोः।। उदात्तौ स्विरितेतावुभयतोभाषौ।। १४४७-कृती वेष्टने।। उदात्त उदात्तेत्परस्मैपदी।। १४४८-िञ इन्धी दीप्तौ।। उदात्तोऽनुदात्ते-दात्मनेपदी।। १४४९-िखद दैन्ये। १४५०-िवद विचारणे।। अनुदात्तावनुदात्तेता-वात्मनेपदिनौ। अथ परस्मैपदिनः।। १४५१-शिष्ट्य विशेषणे। १४५२-पिष्ट्य संचूर्णने। १४५३-भन्जो आमर्दने। १४५५-भृज पालनाभ्यवहारयोः।। शिषादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। १४४५- तृह, १४५६-हिसि हिंसायाम्। १४५७-उन्दी क्लेदने। १४५८-अन्जू व्यक्तिमर्षणकान्तिगितषु। १४५९-तन्चु संकोचने। १४६०-ओ विजीभयचलनयोः। १४६१-वृजी वर्जने। १४६२-पृची संपर्के।। तृहादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैपदिनः।। वृत्।। इति श्रम्विकरणा रुधादयः।।७।।

## अथ तनादिः

आद्या सप्त स्वरितेतः।। १४६३-तनु विस्तारे। १४६४-षणु दाने। १४६५-क्षणु हिंसायाम्। १४६६-क्षिणु च। १४६७-ऋणु गतौ। १४६८-तृणु अदने। १४६९-घृणु दीप्तौ।। तनादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः।। १४७०-वनु याचने। अयं चन्द्रमते परस्मैपदी।। १४७१-मनु अवबोधने।। उदात्तावनुदात्तेतावात्मनेभाषौ।। १४७२-डु कृञ् करणे।। अनुदात्त उभयतोभाषः।। वृत्।। इत्युविकरणास्तनादयः।।८।।

## अथ क्र्यादिः

१४७३-डु क्रीञ् द्रव्यविनिमये। १४७४-प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च। १४७५-श्रीञ् पाके। १४७६-मीञ् हिंसायाम्। १४७७-षिञ् बन्धने। १४७८-स्कुञ् आप्रवणे। स्तन्भु स्तुन्भु स्कुन्भु रोधन इत्येके। प्रथमतृतीयौ स्तम्भे इति माधवः। द्वितीयो निष्कोषणे चतुर्थो धारण इत्यन्ये। चत्वार इमे परस्मैपदिनः सौत्राञ्च।। १४७९-युञ् बन्धने।। क्र्यादयोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः।। १४८०-क्रूज् शब्दे। १४८१-द्रूज्ं हिंसायाम्। १४८२-पूज् पवने। १४८३-लूञ् छेदने। १४८४-स्तृञ् आच्छादने। १४८५-कृञ् हिंसायाम्। १४८६-वृञ् वरणे। १४८७-धूञ् कम्पने। क्रूप्रभृतय उदात्ता उभयतोभाषाः।। अथ बध्नात्यन्ताः परस्मैपदिनः।। १४८८-शृ हिंसायाम्। १४८९-पृ पालनपूरणयोः। १४९०-वृ वरणे। भरण इत्येके।। १४९१-भृ भर्त्सने। भरणेऽप्येके। १४९२-मृ हिंसायाम्। १४९३-दृ विदारणे। १४९४-जृ वयोहानौ। झू इत्येके।। धृ इत्यन्ये।। १४९५-नृ नये। १४९६-कृ हिंसायाम्। १४९७-ॠ गतौ। १४९८-गृ शब्दे।। शृणातिप्रभृतय उदाता उदात्तेतः परस्मैपदिनः।। १४९९-ज्या वर्योहानौ। १५००-री गतिरेषणयोः। १५०१-ली श्लेषणे। १५०२-व्ली वरणे। १५०३-प्ली गतौ। वृत्।। ल्वादयो गताः। प्वादयोऽपीत्येके।। १५०४-व्री वरणे। १५०५-भ्री भये। भर इत्येके।। १५०६-क्षीष् हिंसायाम्। १५०७-ज्ञा अवबोधने। १५०८-बन्ध बन्धने।। ज्यादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। १५०९-वृङ् संभक्तौ।। उदात्त आत्मनेपदी।। १५१०-श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः। १५११-मन्थ विलोडने। १५१२-श्रन्य, १५२३-ग्रन्य संदर्भे। १५१४-कुन्य संश्लेषणे। संक्लेश इत्येके। कुथ इति दुर्गः।। १५१५-मृद क्षोदे। १५१६-मृड च। अयं सुखेऽपि।। १५२०-णभ, १५२१-तुभ हिंसायाम्। १५२२-क्लिशू विबाधने। १५२३-अश भोजने। १५२४-उध्रस उञ्छे। १५२५-इष आभीक्ष्ण्ये। १५२६-विष विप्रयोगे। १५२७-प्रूष, १५२८-प्लुष स्नेहनसेवनपूरणेषु। १५२९-पुष पुष्टौ। १५३०-हैठ च।। श्रन्थादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः।। क्लिशिस्तु वेट्। विषस्त्वनुदात्तः।। १५३३-ग्रह उपादाने।। उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः।। इति श्राविकरणाः क्र्यादयः।।९।।

# अथ चुरादिः

१५३४-चुर स्तेये। १५३५-चिति स्मृत्याम्। १५३६-यत्रि संकोचे। १५३७-स्फुडि परिहासे। स्फुटि इत्यपि। १५३८-लक्ष दर्शनाङ्कनयोः। १५३९-कुद्रि अनृतभाषणे। कुदृ इत्येके। कुडि इत्यपरे।। १५४०-लड उपसेवायाम् । १५४१-मिदि स्नेहने। अयमनिदिति क्षीरस्वामिकौशिकौ।।

१५४२-ओ लिंड उत्क्षेपणे। ओकारो धात्ववयव इत्येके। नेत्यपरे। उ लिंड इत्यन्ये।। १४५३-जल अपवारणे। लज इत्येके।। १५४४-पीड अवगाहने। १५४५-नट अवस्पन्दने। १५४६-श्रथ प्रयत्ने। प्रस्थान इत्येके। १५४७-बंध संयमने। बन्ध इति चान्द्राः।। १५४८-पृ पूरणे। १५४९-ऊर्ज बलप्राणनयोः। १५५०- पक्ष परिग्रहे। (चूर्ण पेषणे)।। १५५१-वर्ण, १५५२-चूर्ण प्रेरणे। वर्ण वर्णन इत्येके। १५५३-प्रथ प्रस्थाने। १५५४-पृथ प्रक्षेपे। पथ इत्येके।। १५५५-षम्ब संबन्धने। १५५६-शम्ब च। साम्ब इत्येके।। १५५७-भक्ष अदने। १५५८-कुट्ट छेदनभर्त्सनयोः। पूरण इत्येके।। १५५९-पुट्ट, १५६०-चुट्ट अल्पीभावे। १५६१-अट्ट, १५६२-षुष्ट अनादरे। १५६३-लुण्ट स्तेये। लुण्ठ इति केचित्। १५६४-शठ, १५६५-श्वठ असंस्कारगत्योः। श्विठ इत्येके।। १५६६-तुजि। १५६७-पिजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु। तुज पिज इति केचित्। लिज लुजि इत्येके।। १५६८-पिस गतौ। १५६९-षान्त्व सामप्रयोगे। १५७०-श्वल्क, १५७१-वल्क परिभाषणे। १५७२-ष्णिह स्नेहने। स्फिट इत्येके।। १५७३-स्मिट अनादरे। ष्मिङ् इत्येके। १५७४-श्लिष श्लेषणे। १५७५-पथि गतौ। १५७६-पिछ कुट्टने। १५७७-छिद संवरणे। १५७८-श्रण दाने। १५७९-तड आघाते। १५८०-खड, १५८१-खडि, १५८२- कडि भेदने। १५८३-कुडि रक्षणे। १५८४-गुडि वेष्टने। रक्षण इत्येके। कुठि इत्यन्ये। गुठि इत्यपरे।। १५८५-खुडि खण्डने। १५८६-वटि विभाजने। पडि इति केर्चचत्। (चिंड किप चण्डे)। १५८७-मिंड भूषायां हर्षे च। १५८८-भिंड कल्याणे। १५८९-छर्द वमने। १५९०-पुस्त, १५९१-बुस्त आदरानादरयोः। १५९२-चुद संचोदने। १५९३-नक्क, १५९४-धक्क नाशने। १५९५-चक्क, १५९६-चुक्क व्यथने। १५९७-क्षल शौचकर्मणि। १५९८-तल प्रतिष्ठायाम्। १५९९-तुल उन्माने। १६००-दुल उत्क्षेपे। १६०१-पुल महत्त्वे। १६०२-चुल समुच्छ्राये। १६०३-मूल रोहणे। १६०४-कल, १६०५-विल क्षेपे। १६०६-बिल भेदने। १६०७-तिल स्नेहने। १६०८-चल भृतौ। १६०९-पालं रक्षणे। १६१०-लूष हिंसायाम्। १६११-शुल्ब माने। १६१२-शूर्प च। १६१३-चुट छेदने। १६१४-मुट संचूर्णने। १६१५-पडि, १६१६-पसि नाशने। १६१७-वज मार्गसंस्कारगत्योः। १६१८-शुल्क अतिस्पर्शने। अतिसर्जन इत्येके।।

१६१९–चपि गत्याम्। १६२०–क्षपि क्षान्त्याम्। १६२१–छजि कृच्छ्रजीवने। १६२२-चिप गत्याम्। १६२३- क्षभ्र च। १६२४- ज्ञप ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु। मिच्चेत्यके।। १६२५-यम च परिवेषणे। चान्मित्।। १६२६-चह परिकल्पने। चज इत्येके।। १६२७-रह त्यागे। १६२८-बल प्राणने। १६२९-चिञ् चयने। नान्ये मितोऽहेतौ।। १६३०-घट्ट चलने। १६३१-मुस्त संघाते। १६३२-खट्ट संवरणे। १६३३-षट्ट, १६३४-स्फिट्ट, १६३५-चुबि हिंसायाम्। १६३६-पूल संघाते। पूर्ण इत्येके। पूण इत्यन्ये।। १६३७-पुंस अभिवर्धने। १६३८-टिक बन्धने। (व्यप क्षेपे। व्यय विप इत्येके।) १६३९-धूस कान्तिकरणे। मूर्धन्यान्त इत्येके। तालव्यान्त इत्यन्ये।। १६४०-कीट वर्णे। १६४१-चूर्ण संकोचने। १६४२-पूज पूजायाम्। १६४३- अर्क स्तवने। तपन इत्येके।। १६४४-शुठ आलस्ये। १६४५-शुठि शोषणे। १६४६-जुड प्रेरणे। १६४७-गज, १६४८-मार्ज शब्दार्थी। १६४९-मर्च च। १६५०-घृ प्रस्नवणे। स्नावण इत्येके।। १६५१-पचि विस्तारवचने। १६५२-तिज निशातने। १६५३-कृत संशब्दने। १६५४-वर्ध छेदनपूरणयोः। १६५५-कुबि आच्छादने। कुभि इत्येके।। १६५६-तुबि, १६५७-तुबि अदर्शने। अर्दन इत्येके।। १६५८-ह्रुप व्यक्तायां वाचि। क्लप इत्येके। ह्रप इत्यन्ये।। १६५९-चुटि छेदने। १६६०-इल प्रेरणे। १६६१-प्रक्ष म्लेच्छने। १६६२-म्लेच्छ अव्यक्तायां वाचि। १६६३-ब्रूस, १६६४-बर्ह हिंसायाम्। केचिदिह गर्ज गर्द शब्दे, गर्ध अभिकाङ्क्षायाम् इति पठन्ति।। १६६५-गुर्द पूर्वनिकेतने। १६६६-जिस रक्षणे। मोक्षण इति केचित्।। १६६७-ईड स्तुतौ। १६६८-जसु हिंसायाम्। १६६९-पिडि संघाते। १६७०-रुष रोषे। रुट इत्येके।। १६७१-डिप क्षेपे। १६७२-ष्टूप समुच्छाये। आकुस्मादात्मनेपदिनः।। १६७३-चित संचेतने। १६७४-दिश दंशने। १६७५-दिस दर्शनदंशनयोः। दस इत्यप्येके।। १६७६-डप, १६७७-इिप संघाते। १६७८-तित्र कुटुम्बधारणे। कुटुम्ब धात्वन्तरमिति चान्द्राः। १६७९-मत्रि गुप्तपरिभाषणे। १६८०-स्पश ग्रहणसंश्लेषणयोः। १६८१-तर्ज, १६८२-भर्त्स तर्जने। १६८३-बस्त, १६८४-गन्ध अर्दने। १६८५-विष्क हिंसायाम्। हिष्क इत्येके।। १६८६-निष्क परिमाणे। १६८७-लल ईप्सायाम्। १६८८-कूण संकोचे। १६८९-तूण पूरणे। १६९०-भ्रूण आशाविशङ्कयोः। १६९१-

शठ श्लाघायाम्। १६९२-यक्ष पूजायाम्। १६९३-स्यम वितर्के। १६९४-गूर उद्यमने। १६९५-शम, १६९६-लक्ष आलोचने। १६९७-कुत्स अवक्षेपणे। १६९८-त्रुट छेदने। कुट इत्येके।। १६९९-गल स्रवणे। १७००-भल आभण्डने। १७०१-कूट आप्रदाने। अवसादन इत्येके।। १७०२-कुट्ट प्रतापने। १७०३-वन्चु प्रलम्भने। १७०४-वृष शक्तिबन्धने। १७०५-मद तृप्तियोगे। १७०६-दिवु परिकूजने। १७०७-गृ विज्ञाने। १७०८-विद चेतनाख्यानविवासेषु। १७०९-(मान) मन स्तम्भे। १७१०-यु जुगुप्सायाम्। १७११-कुस्म नाम्नो वा कुत्सितस्मयने।। इत्याकुस्मीयाः।। १७१२-चर्च अध्ययने। १७१३-बुक्क भाषणे। १७१४-शब्द उपसर्गादाविष्कारे च। १७१५-कण निमीलने। १७१६- जिभ नाशने। १७१७-षूद क्षरणे। १७१८-जसु ताडने। १७१९- पश बन्धने। १७२०-अम रोगे। १७२१-चट, १७२२-स्फुट भेदने। १७२३-घट संघाते। हन्त्यर्थाश्च।। १७२४-दिवु मर्दने। १७२५-अर्ज प्रतियत्ने। १७२६-घुषिर विशब्दने। १७२७-आङः क्रन्द सातत्ये। १७२८-जस शिल्पयोगे। १७२९-तसि। १७३०-भूष अलंकरणे। (घोष असने, मोक्ष आसने)।। १७३१-अई पूजायाम्। १७३२-ज्ञा नियोगे। १७३३-भज विश्राणने। १७३४-शृधु प्रसहने। १७३५-यत निकारोपस्कारयोः। १७३६-रक, १७३७-लग आस्वादने। रघ इत्येके। रग इत्यन्ये।। १७३८-अन्चु विशेषणे। १७३९-लिगि चित्रीकरणे। १७४०-मुद संसर्गे। १७४१-त्रस धारणे। ग्रहण इत्येके। नेत्यन्ये।। १७४३-मुच प्रमोचने मोदने च। १७४४-वस स्नेहच्छेदापहरणेषु। १७४५-चर संशये। १७४६-च्यु सहने। हसने चेत्येके। च्युस इत्येके।। १७४७–भुवोऽवकल्कने। चिन्तन इत्येके।। १७४८–कृपेश्च।। आ स्वदः सकर्मकात्।। अतः परं स्वदिमिभव्याप्य संभवत्कर्मकेभ्य एव णिच्।। १७४९-ग्रस ग्रहणे। १७५०-पुष धारणे। १७५१-दल विदारणे। १७५२-पट, १७५३-पुट, १७५४-लुट, १७५५-तुजि, १७५६-मिजि, १७५७-पिजि, १७५८-लुजि, १७५९- भिज, १७६०-लिघ, १७६१-त्रसि, १७६२-पिसि, १७६३-कुसि, १७६४-दशि, १७६५-कुशि, १७६६-घट, १७६७-घटि, १७६८-बृहि, १७६९-बर्ह, १७७०-बल्ह, १७७१-गुप, १७७२-धूप, १७७३-विच्छ, १७७४-चीव, १७७५-पुथ, १७७६-लोकृ, १७७७-लोचृ, १७७८-णद्,

१७७९-कुप। १७८०-तर्क। १७८१-वृतु। १७८२-वृधु भाषार्थाः। १७८३-रुट। १७८४-लजि। १७८५-अजि। १७८६-दसि। १७८७-भृशि। १७८८-रुशि। १७८९-शीक। १७९०-रुसि। १७९१-नटा १७९२-पुटि। १७९३-जि। १७९४-चि (जुचि)। १७९५- रिघ। १७९६-लघि। १७९७-अहि। १७९८-रहि। १७९९-महि च। १८००-लिंडि। १८०१–तुड। १८०२–नल च। १८०३–पूरी आप्यायने। १८०४– रुज हिंसायाम्। १८०५- ष्वद आस्वादने। स्वाद इत्येके।। आ धृषाद्वा।। इत ऊर्ध्व धृषधातुमभिव्याप्य वैकल्पिकणिचः।। १८०६-युज, १८०७-पृच संयमने। १८०८-अर्य पूजायाम्। १८०९-षह मर्षणे। १८१०-ईर क्षेपे। १८११-ली द्रवीकरणे। १८१२-वृजी वर्जने। १८१३-वृञ् आवरणे। १८१४-जृ वयोहानौ। १८१५-ज्रि च। १८१६-रिच वियोजनसंपर्चनयोः। १८१७-शिष असर्वोपयोगे। १८१८-तप दाहे। १८१९-तृप तृप्तौ। संदीपन इत्येके।। १८२०-छृदी संदीपने। चृप छृप तृप दृप संदीपन इत्येके।। १८२१-दृभी ग्रन्थे (भये) १८२२-दृभ संदर्भे। १८२३-श्रथ मोक्षणे। हिंसायाम् इत्यन्ये।। १८२४-मी गतौ। १८२५-ग्रन्थ बन्धने। १८२६-शीक आमर्षणे। १८२७-चीक च। १८२८-अर्द हिंसायाम्।। स्वरितेत्।। १८२९-हिसि हिंसायाम्। १८३०-अर्ह पूजायाम्। १८३१-आङः षद पद्यर्थे। १८३२-शुन्ध शौचकर्मणि। १८३३-छद अपवारणे।। स्वरितेत्।। १८३४-प्रीञ् तर्पणे। १८३७-श्रन्थ, १८३८-ग्रन्थ संदर्भे। १८३९-आप्तृ लम्भने।। स्वरितेदयमित्येके।। १८४०-तनु श्रद्धोपकरणयोः। उपसर्गाच्च दैध्यें।। चन श्रद्धोपहननयोरित्येके।। १८४१-वद संदेशवचने।। स्वरितेत्।। अनुदात्तेदित्येके।। १८४२-वच परिभाषणे। १८४३-मान पूजायाम्। १८४४-भू प्राप्तावात्मनेपदी। णिच्संनियोगेनैव आत्मनेपदमित्येके।। १८४५-गर्ह विनिन्दने। १८४६-मार्ग अन्वेषणे। १८४७-कठि शोके। प्रायेण उत्पूर्वः उत्कण्ठावचनः।। १८४८-मृजू शौचालंकारयोः। १८४९-मृष तितिक्षायाम्।। स्वरितेत्।। १८५०—धृष प्रसहने।। इत्याधृषीयाः।। अथादन्ताः।। १८५१-कथा वाक्यप्रबन्धने। १८५२-वर ईप्सायाम्। १८५३-गण संख्याने। १८५४-शठ, १८५५-श्वठ सम्यगवभाषणे। १८५६-पट, १८५७-वट ग्रन्थे। १८५८–रह त्यागे। १८५९–स्तन, १८६०–गदी देवशब्दे। १८६१– पत गतौ वा। वा अदन्त इत्येके।। १८६२-पष अनुपर्सात् (गतौ)। १८६३-

स्वर आक्षेपे। १८६४-रच प्रतियत्ने। १८६५-कल गतौ संख्याने च। १८६६-चह परिकल्कने। १८६७-मह पूजायाम्। १८६८-सार, १८६९-कृप, १८७०-श्रय दौर्बल्ये। १८७१-स्पृह ईप्सायाम्। १८७२-भाम क्रोधे। १८७३-सूच पैशुन्ये। १८७४-खेट भक्षणे। तृतीयान्त इत्येके। खोट इत्यन्ये।। १८७५-क्षोट क्षेपे। १८७६-गोम उपलेपने। १८७७-कुमार क्रीडायाम्। १८७८-शील उपधारणे। १८७९-साम सान्त्वप्रयोगे। १८८०-वेल कालोपदेशे। काल इति पृथग्धातुरित्येके।। १८८१-पल्पूल लवनपवनयोः। १८८२-वात सुखसेवनयोः। गतिसुखसेवनेष्वित्येके।। १८८३-गवेष मार्गणे। १८८४-वास उपसेवायाम्। १८८५-निवास आच्छादने। १८८६-भाज पृथक्कर्मणि। १८८७-सभाज प्रीतिदर्शनयोः। प्रीतिसेवनयोरित्येके।। १८८८-ऊन परिहाणे। १८८९-ध्वन शब्दे। १८९०-कूट परितापे। परिदाह इत्यन्ये।। १८९१-संकेत, १८९२-ग्राम, १८९३-कुण, १८९४-गुण चामन्त्रणे। चात्कूटोऽपि इति मैत्रेयः।। १८९५-केतश्रावणे निमन्त्रणे च। १८९६-कूण संकोचनेऽपि। १८९७-स्तेन चौर्ये। आगर्वादात्मनेपदिनः।। १८९८-पद गतौ। १८९९- गृह ग्रहणे। १९००-मृग अन्वेषणे। १९०१-कुह विस्मापने। १९०२-शूर, १९०३-वीर विक्रान्तौ। १९०४-स्थूल परिबृंहणे। १९०५-अर्थ उपयाच्ञायाम्। १९०६-सत्र संतानक्रियायाम्। १९०७-गर्व माने। इत्यागर्वीयाः।। १९०८-सूत्र वेष्टने। १९०९-मूत्र प्रस्रवणे। १९१०-रुक्ष पारुष्ये। १९११-पार, १९१२-तीर कर्मसमाप्तौ। १९१३-पुट संसर्गे। १९१४-धेक दर्शन इत्येके। १९१५-कल शैथिल्ये। कर्त इत्यप्येके।। 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलिमछवच्च' (ग १८६) 'तत्करोति तदाचष्टे' (ग १८७)। 'तेनातिक्रामित' (ग १८८)। 'धातुरूपं च' (ग १८९)। 'आख्यानात्कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम् ' (वा १७६८)। 'कर्तृकरणाद्धात्वर्थे' (ग १९)। १९१६–बष्क दर्शने। १९१७– चित्र चित्रीकरणे। कदाचिद्दर्शने।। १९१८–अंस समाघाते। १९१९– वट विभाजने। १९२०-लज प्रकाशने। वटि लजि इत्येके।। १९२१-मिश्र संपर्के। १९२२-संग्राम युद्धे।। अनुदात्तेत्।। १९२३-स्तोम श्लाघायाम्। १९२४-छिद्र कर्णभेदेने। करणभेदन इत्येके। कर्ण इति धात्वन्तरमित्यपरे। १९२५-अन्ध दृष्ट्युपघाते। उपसंहार इत्यन्ये ।। १९२६-दण्ड दण्डनिपातने। १९२७-अङ्क पदे लक्षणे च। १९२८-अङ्क च। १९२९-सुख, १९३०दुःख तिक्रियायाम्। १९३१-रस आस्वादनस्नेहनयोः। १९३४-छेद द्वैधीकरणे। १९३५-छद अपवारणे। १९३६-लाभ प्रेरणे। १९३७-व्रण गात्रिवचूर्णने। १९३८-वर्ण वर्णिक्रियाविस्तारगुणवचनेषु। बहुलमेतित्रदर्शनम् इत्येके।। १९३९-पर्ण हरितभावे. १९४०-विष्क दर्शने। १९४१-क्षप प्रेरणे। १९४२-वस निवासे। १९४३-तुत्य आवरणे एवं आन्दोलयित प्रेङ्कोलयित विडम्बयित अवधीरयित इत्यादि। अन्ये तु दशगणपाठो बहुलिमत्याहुः। तेनेह अपिठता अपि सौत्रा लौकिका वैदिका अपि द्रष्टव्या इत्याहुः। इतरे तु नवगणीपिठतेभ्योऽपि क्वचित् स्वार्थे णिज्भवित, बहुलग्रहणात्, तेन रामो राज्यमचीकरत् इत्यादिसिद्धिरत्याहुः। चुरादिभ्य एव बहुलं णिजित्यन्ये।। णिडङ्गात्रिरसने। श्वेताश्वाश्वतरगालोडिताह्वरकाणामश्वतरेतकलोपश्च। पुच्छादिषु प्रातिपदिकाद्धात्वर्थं इत्येव सिद्धम्।। इति स्वार्थणिजन्ताश्चरादयः।।१०।।

इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतो धातुपाठः समाप्तः।।

<del>}8-000-8</del>(-

# अथ लिङ्गानुशासनम्

- १. लिङ्गम्।
- २. स्त्री।
- ३. ऋकारान्ता मातृदुहितृस्वसृ-पोतृननान्दरः।
- ४. अन्यूप्रत्ययान्तो धातुः।
- ५. अशनिभरण्यरणयः पुंसि च।
- ६. मिन्यन्तः।
- ७. वह्निघृष्यग्नयः पुंसि।
- ८. श्रोणियोन्यूर्मयः पुंसि च।
- ९. क्तित्रन्तः।
- १०. ईकारान्तश्च।
- ११. ऊङ्ड्याबन्तश्च।
- १२. य्वन्तमेकाक्षरम्।
- १३. विंशत्यादिरानवतेः।
- १४. दुन्दुभिरक्षेषु।
- १५. नाभिरक्षत्रिये।
- १६. उभावप्यन्यत्र पुंसि।
- १७. तलन्तः।
- १८. भूमिविद्युत्सरिल्लतावनिताभि-धानानि।
- १९. यादो नपुंसकम्।
- २०. भाःस्नुक्स्नग्दिगुष्णिगुपानहः।
- २१. स्थूणोर्णे नपुंसके च।
- २२. गृहशशाभ्यां क्लीबे।
- २३. प्रावृड्विप्रुट्रुट्तृड्विद्त्विषः
- २४. दर्विविदिवेदिखनिशान्त्यश्रिवेशि-कृष्णोषधिकट्यङ्गुलयः।
- २५. तिथिनाडिरुचिवीचिनालिधूलि-

- केकिकेलिच्छविनीविरात्र्यादयः।
- २६. शष्कुलिराजिकुट्यशनिवर्ति-भ्रुकुटित्रुटिवलिपङ्क्तयः।
- २७. प्रतिपदापद्विपत्संपच्छरत्सं-सत्परिषदुषःसंवित्क्षुत्पुन्मु-त्सिमिधयः।
- २८. आशीर्धूःपूर्गोर्द्वारः।
- २९. अप्सुमनस्समासिकृता वर्षाणां बहुत्वं च।
- ३०. स्रक्त्वग्जोग्वाग्यवाग्नौस्फिचः।
- ३१. तृटिसीमासम्बध्याः।
- ३२. चूल्लिवेणिखार्यश्च।
- ३३. ताराधाराज्योत्स्नादयश्च।
- ३४. शलाका स्त्रियां नित्यम्।

#### १. पुमान्।

- २. घञबन्तः।
- ३. भयलिङ्गभगपदानि नपुंसके।
- ५. नङ्न्तः।
- ६. याच्जा स्त्रियाम्।
- ७. क्यन्तो धुः।
- ८. इषुधिः स्त्री च।
- देवासुरात्मस्वर्गगिरिसमुद्रनखकेश-दन्तस्तनभुजकण्ठखड्गशरपङ्काभि-धानानि।
- १०. त्रिविष्टपत्रिभुवने नपुंसके।
- ११. द्यौः स्त्रियाम्।
- १२. इषुबाहू स्त्रियां च।
- १३. बाणकाण्डौ नपुंसके च।
- १४. नान्तः।

१५. ऋतुपुरुषकपोलगुल्फमेधाभिधा- ३४. ऋणलवणपर्णतोरणरणोष्णानि नानि।

१६. अभ्रं नपुंसकम्।

१७. उकारान्तः।

१८. धेनुरज्जुकुहूसरयूतनुरेणुप्रियङ्गवः स्त्रियाम्।

१९. समासे रज्जुः पुंसि च।

२०. श्मश्रुजानुवसुस्वाद्वश्रुजतुत्रपुता-लूनि नपुंसके।

२१. वसु चार्थवाचि।

२२. महुमधुसीधुशीधुसानुकमण्डलूनि नपुंसके च।

२३. रूत्वन्तः।

२४. दारूकसेरूजतुवस्तुमस्तूनि नपुंसके।

२५. सक्तुर्नपुंसके च।

२६. प्रायश्मेरकारान्तः।

२७. कोपधः।

२८. चिबुकशालूकप्रातिपदिकांशु-कोल्मुकानि नपुंसके।

२९. कण्टकानीकसरकमोदकचषक-मस्तकपुस्तकतडाकनिष्कशुप्क-वर्चस्कपिनाकभाण्डकपिण्ड-ककटकशण्डकपिटकतालक-फलकपुलाकानि नपुंसके च।

३०. टोपधः।

३१.किरीटमुकुटललाटवटविटशृङ्गा-टकराटलोष्टानि नंपुसके।

३२. कुटकूटकपटकवाटकर्पटनट-निकटकीटकटानि नंपुसके च।

३३. णोपधः।

नंपुसके।

३५.कार्षापणस्वर्णसुवर्णव्रणचरणवृष-विषाणचूर्णतृणानि नंपुसके च।

३६. थोपधः।

३७.काष्ठपृष्ठसिक्थोक्थानि नपुंसके।

३८. काष्ठा दिगर्थाः स्त्रियाम्।

३९.तीर्थप्रोथयूथगाथानि नंपुसके च।

४०. नोपधः।

४१.जघनाजिनतुहिनकाननवनवृजिन-विपिनवेतनशासनसोपानिमथुनश्म-शानरत्न-निम्नचिह्नानि नंपुसके।

४२.मानयानाभिधाननलिनपुलिनोद्या-नशयनासनस्थानचन्दनालान-सम्मान-भवनवसनसम्भावन-विभावनविमानानि नंपुसके च।

४३. पोपधः।

४४.पापरूपोडुपतल्पाशिल्पपुष्पशष्प-समीपान्तरीपाणि नंपुसके।

४५. शूर्पकुतपकुणपद्वीपविटपानि नंपुसके च।

४६. भोपधः।

४७. तलभं नंपुसकम्।

४८. जृम्भं नपुंसके च।

४९. मोपधः।

५०. रुक्मसिध्मयुग्मेध्मगुल्माध्यात्म-कुङ्कुमानि नंपुसके।

५१. संग्रामदाडिमकुसुमाश्रमक्षेमक्षौ-महोमोद्दामानि नंपुसके च।

५२. योपधः।

५३. किसलयहृदयेन्द्रियोत्तरीयाणि नंपुसके।

५४. गोमयकषायमलयान्वयाव्ययानि नंपुसके च।

५५. रोपधः।

५६. द्वाराग्रस्फारतक्रवक्रवप्रक्षिप्रक्षुद्र-नारतीरदूरकृच्छ्ररन्थ्राश्रश्वभ्रभीरगभीर-क्रूरविचित्रकेयूरकेदारोदराजस्वशरीरकन्द-रमन्दारपञ्जराजरजठराजिरवैरचामरपुष्कर-गह्लरकुहरकुटीरकुलीरचत्वरकाश्मीरनीराम्बर शिशिरतन्त्रयंत्रनक्षत्रक्षेत्रमित्रकलत्र-चित्र-मित्रसूत्रवक्त्रनेत्रगोत्रांगुलित्र-भलत्रास्त्रशस्त्रशास्त्रवस्त्रपात्र-नक्षत्राणि नंपुसके।

५७. शुक्रमदेवतायाम्।

५८. चक्रवज्रान्धकारसारावारपार-क्षीरतोमरशृङ्गारभृङ्गारमन्दारोशीरितिमर-शिशिराणि नंपुसके च।

५९. षोपधः।

६०. शिरीषजीषाम्बरीषपीयूषपुरीष-किल्बिषकल्माषाणि नंपुसके।

६१.यूषकरीषमिषविषवर्षाणि नंपुसके च।

६२. सोपधः।

६३.पनसबिसबुससाहसानि नपुंसके। ६४.चमसांसरसनिर्यासोपवासकार्पास-वासभासकासकांसमांसानि नंपुसके

च।

६५. कंसंञ्चाप्राणिनि।

६६. रश्मिदिवसाभिधानानि।

६७. दीधितिः स्त्रियाम्।

६८. दिनाहनी नंपुसके।

६९. मानाभिधानानि।

<mark>७०. द्रोणा</mark>ढकौ नंपुसके।

<mark>७१. खा</mark>रीमानिके स्त्रियाम्।

<mark>७२. दारा</mark>क्षतलाजासूनां बहुत्वं च।

७३.नाड्यपजनोपपदानि व्रणाङ्गपदानि।

७४. मरुद्गरदृत्विजः।

७५. ऋषिराशिदृतिग्रन्थिक्रिमिध्वनि-बहलकौलिमौलिरविकपिमुनयः।

<mark>७६. ध्व</mark>जगजमुञ्जपुञ्जाः।

७७.हस्तकुन्तान्तवातव्रातदूतधूर्तसूत-चूतमुहूर्ताः।

७८. षण्डमण्डकरण्डभरण्डवरण्ड-तुण्डगण्डमुण्डपाषण्डशिखण्डाः।

७९. वंशांशपुरोडाशाः।

८०. हकन्दकुन्दबुद्धदशब्दाः।

८१. अर्धपथिमथ्यृभुक्षिस्तम्बनितम्ब-पूगाः।

८२. पल्लवपल्वलकफरेफकटाह-निर्य्यूहमठमणितरङ्गतुरङ्गगन्ध-स्कन्धमृदङ्गसङ्गसमुद्रपुङ्खाः।

८३.सारथ्यतिथिकुक्षिवस्तिपाण्यञ्ज-लयः।

१. नंपुसकम्।

२. भावे ल्युडन्तः।

३. निष्ठा च।

४. त्वष्यजौ तद्धितौ।

५.कर्मणि च ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः।

६. द्वन्द्वैकत्वम्।

८.अभाषायां हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च।

९. अनञ्कर्मधारयस्तत्तपुरुषः।

१०. अनल्पे छाया।

११. राजामनुष्यपूर्वासभा।

१२. सुरा सेना च्छाया शाला निशा स्त्रियां च।

१३. शिष्टः परवत्।

१४. अपथपुण्याहे नंपुसके।

१५. संख्यापूर्वा रात्रिः।

१६. द्विगुः स्त्रियां च।

१७. इसुसन्तः।

१८. अर्चिः स्त्रियां च।

१९. छर्दिः स्त्रियामेव।

२०. मुखनयनलोहवनमांसरुधिर-कार्मुकविवरजलंहलधनात्राभिधानानि।

२१. सीरार्थीदनाः पुंसि।

२२.वक्त्रनेत्रारण्यगाण्डीवानि पुंसि च।

२३. अटवी स्त्रियाम्।

२४. लोपधः।

२५. तुलोपलतालकुसूलतरलकम्बल-देवलवृषलाः पुंसि।

२६. शीलमूलमङ्गलसालकमलतल-मुसलकुण्डलपललमृणालवाल-बालनिगलपलालबिडालखिल-शूलाः पुंसि च।

२७. शतादिः संख्या।

२८. शतायुतप्रयुताः पुंसि च।

२९. लक्षाकोटी स्त्रियाम्।

३०. सहस्रः क्वचित्।

३२. मन्द्र्यच्कोऽकर्तरि।

३३.ब्रह्मन्पुंसि च।

३४. नामरोमणी नंपुसके।

३५. असन्तो द्वयच्कः।

३६. अप्सराः स्त्रियाम्।

३७. त्रान्तः।

३८: यात्रामात्राभस्त्रादंष्ट्रावरत्राः स्त्रियामेव।

३९. भृत्रामित्रच्छात्रपुत्रमन्त्रवृत्रमेढ्रोष्ट्राः पुंसि।

४०. पत्रपात्रपवित्रसूत्रच्छत्राः पुंसि च।

४१. बलकुसुमशुल्वयुद्धपत्तन रणाभिधानानि।

४२. पद्मकमलोत्पलानि पुंसि च।

४३. आहवसग्रांमौ पुंसि।

४४. आजिः स्त्रियामेव।

४५. फलजातिः।

४६. वृक्षजातिः स्नियामेव।

४७. वियज्जगत्सकृत्शकन्पृषच्छ-कृद्यकृदुदश्वितः।

४८. नवनीतावतानृतामृतनिमित्त-वित्तचित्तपित्तव्रतरजतवृत्तपलितानि।

४९. श्राद्धकुलिशदैवपीठकुण्डाङ्ग-दिधसक्थ्यक्ष्यस्थ्यास्पदाकाशकण्व-बीजानि।

५०. दैवं पुंसि च।

५१.धान्याज्यसस्यरूप्यपण्यवण्यवृष्य-हव्यकव्यकाव्यसत्यापत्यमूल्यशिक्य-कुढ्यमद्यहर्म्यतूर्यसैन्यानि।

५२. द्वन्द्वबर्हदुःखबडिशपिच्छबि<mark>म्ब-</mark> कुटुम्बकवचवरशरवृन्दारकाणि।

५३. अक्षमिन्द्रिये।

# अष्टाध्यायीसूत्रपाठः

# १.स्त्रीपुंसयोः।

- २. गोमणियष्टिमुष्टिपाटलिबस्ति-शाल्म-लित्रुटिमसिमरीच्यः।
- ३.मृत्युसीधुकर्कन्धुकिष्कुकण्डुरेणवः।
- ४. गुणवचनमुकारान्तं नपुंसकं च।
- ५. अपत्यार्थतिद्धते।

# १. पुंनपुंसकयोः।

- २.घृतभूतमुस्तक्ष्वेलितैरावतपुस्तक-बुस्तलोहिताः।
- ३. शृङ्गार्धनिदाधोद्यमंशल्यदृढाः।
- ४.व्रजकुञ्जकुथकूर्चप्रस्थदर्णर्भार्धर्चद-र्भपुच्छाः।

- <mark>५. कबन्धौषधायुधान्ताः</mark>।
- ६.दण्डमण्डखण्डशवसैन्धवपार्श्वाका-शकुशकाशाङ्कुशकुलिशाः।
- ७. गृहमेहदेहपट्टपटहाष्टापदाम्बुदक-कुदाश्च।

# १. अविशिष्टलिङ्गम्।

- २. अव्ययं कतियुष्पदस्पदः।
- ३.ष्णान्ता संख्या।
- ४. गुणवचनं च।
- ५. कृत्याश्च।
- ६. करणाधिकरणयोर्ल्युट्।
- ७. सर्वादीनि सर्वनामानि।

इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतं लिङ्गानुशासनं समाप्तम्।

# सूत्रानुक्रमणी

अ

अ अ ८।४।६८। अंशंहारी ५।२।६९। अकः सवर्णे दीर्घः ६।१।१०१। अकथितं च ४।१।५१। अकर्तरि च० ३।३।१९। अकर्तर्युणे पञ्चमी २।३।२४। अकर्मकाच्च १।३।२६। अकर्मकाच्च १।३।३५। अकर्मकाच्च १।३।४५। अकर्मधारये ६।२।१३०। अकुच्छे प्रियसुख० ८।१।१३। अकृत्सार्वधातु० ७।४।२५। अके जीविकार्थे ६।२।७३। अकेनोर्भविष्य० २।३।७०। अक्षशलाका० २।१।१०। अक्षेषु ग्लहः ३।३।७०। अक्षोऽन्यतरस्याम् ३।१।७५। अक्ष्णोऽदर्शनात् ५।४।७६। अगारान्ताहुन् ४।४।७०। अगारैकदेशे ३।३।७९। अग्नीत्प्रेषणे ८।२।९२। अग्नेः स्तुत्स्तोम० ८।३।८२। अग्नेर्ढक् ४।२।३३। अग्नौ चेः ३।२।९१। अग्नौ परि० ३।१।१३१। अग्राख्यायामुरसः ५।४।९३। अग्राद्यत् ४।४।११६। अग्रान्तशुद्ध० ५।४।१४५। अङ्तिश्च ६।४।१०३।

अङ्ग इत्यादौ च ६।१।११९। अङ्गयुक्तं तिङ् ८।२।९६। अङ्गस्य ६।४।१। अङ्गानि मैरेये ६।२।७०। अङ्गात् प्रातिलोम्ये ८।१।३३। अङ्गलेर्दारुणि ५।४।११४। अङ्गल्यादि० ५।३।१०८। अ च ४।३।३१। अच उपसर्गातः ७।४।४७। अचः ६।४।१३८। अचः कर्तृयिक ६।१।१९५। अचः कर्मकर्तरि ३।१।६२। अचः परस्मिन् १।१।५७। अचतुरविचतुर० ५।४।७७। अचश्च १।२।२८। अचस्तास्वत्थल्य ७।२।६१। अचित्तहस्तिधेनो० ४।२।४७। अचित्ताददेश० ४।३।९६। अचि र ऋतः ७।२।१००। अचि विभाषा ८।२।२१। अचि श्नुधात्० ६।४।७७। अचोऽञ्णिति ७।२।११५। अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४। अचो यत् ३।१।९७। अचो रहाभ्यां द्वे ८।४।४६। अच्कावशक्तौ ६।२।१५७। अच्च घेः ७।३।११९। अच्छ गत्यर्थवदेषु १।४।६९। अच्यत्यन्वव० ५।४।७५। अजर्ये संगतम् ३।१।१०५।

अजादी गुण० ५।३।५८। अजादेर्द्वितीयस्य ६।१।२। अजाद्यतष्टाप् ४।१।४। अजाद्यदन्तम् २।२।३३। अजाविभ्यां थ्यन् ५।१।८। अजिनान्तस्योत्तर ५।३।८२। अजिव्रज्योश्च ७।३।६०। अजेर्व्यघञपोः २।४।५६। अज्झनगमां सनि ६।४।१६। अज्ञाते ५।३।७३। अञ्चेः पूजायाम् ७।२।५३। अञ्चेर्लुक् ५।३।३०। अञ्चेश्छन्दस्य० ६।१।१७०। अञ्चोऽनपादाने ८।२।४८। अञ्जेः सिचि ७।२।७१। अञ्नासिकायाः ५।४।११८। अट्कृप्वाङ्० ८।४।२। अड् गार्ग्य० ७।३।९९। अणञौ च ४।३।३३। अणावकर्म० १।३।८८। अणिओरनार्ष० ४।१।७८। अणि नियुक्ते ६।२।७५। अणिनुणः ५।४।१५। अणुदित्सवर्णस्य० १।१।६९। अणृगायनादिभ्यः ४।३।७३। अणो द्वयचः ४।१।१५६। अणोऽप्रगृह्य० ८।४।५७। अण्कर्मणि च ३।३।१२। अण्कुटिलिकायाः ४।४।१८। अण्च ५।२।१०३।

अण्महिष्यादिभ्यः ४।४।४८। अत आदेः ७।४।७०। अत इञ् ४।१।९५। अत इनिठनौ ५।२।११५। अत उत्सार्व० ६।४।११०। अत उपधायाः ७।२।११६। अत एकहल्० ६।४।१२०। अतः कृकमि० ८।३।४६। अतश्च ४।१।१७७। अतिग्रहाव्यथन० ५।४।४६। अतिथेर्ज्यः ५।४।२६। अतिरतिक्रमेण च १।४।९५। अतिशायने ५।३।५५। अतेः शुनः ५।४।९६। अतेरकृत्पदे ६।२।१९१। अतो गुणे ६।१।९७। अतो दीर्घी यञि ७।३।१०१। अतो भिस ऐस् ७।१।९। अतोऽम् ७।१।२४। अतो येयः ७।२।८०। अतो रोरप्लुताद० ६।१।११३। अतो लोपः ६।४।४८। अतो लान्तस्य ७।२।२। अतो हलादेर्लघोः ७।२।७। अतो हेः ६।४।१०५। अत्यन्तसंयोगे च २।१।२९। अत्र लोपोऽभ्यास० ७।४।५८। अत्रानुनासिकः ८।३।२। अत्रिभृगुकुत्स० २।४।६५। अत्वसन्तस्य ६।४।१४।

अत्स्मृदृत्वरप्रथ० ७।४।९५। अदः सर्वेषाम् ७।३।१००। अदभ्यस्तात् ७।१।४। अदर्शनं लोपः १।१।६०। अदस औ सु० ७।२।१०७। अदसो मात् १।१।१२। अदसोऽसेर्दादु० ८।२।८०। अदिप्रभृतिभ्यः २।४।७२। अदूरभवश्च ४।२।७०। अदेङ् गुणः १।१।२। अदो जग्धिर्ल्यप्ति० २।४।३६। अदोऽनन्ने ३।२।६८। अदोऽनुपदेशे १।४।७०। अदुड्डतरादिभ्यः ७।१।२५। अद्धिः संस्कृतम् ४।४।१३४। अद्यश्चीनावष्टब्धे ५।२।१३। अधः शिरसी पदे ८।३।४७। अधिकम् ५।२।७३। अधिकरणवाचि० २।३।६८। अधिकरणवाचि० २।३।१३। अधिकरणविचाले ५।३।४३। अधिकरणे बन्धः ३।४।४१। अधिकरणे शेतेः ३।२।१५। अधिकरणैतावत्त्वे २।४।१५। अधिकृत्य कृते ४।३।८७। अधिपरी अनर्थकौ १।४।९३। अधिरीश्वरे १।४।९७। अधिशोङ्स्था० १।४।४६। अधीगर्थदयेशां २।३।५२। अधीष्टे च ३।३।१६६।

अध्ना ५।३।१७। अधेः प्रसहने १।३।३३। अधेरुपरिस्थम् ६।२।१८८। अध्ययनतोऽवि० २।४।५। अध्यर्धपूर्व० ५।१।२८। अध्यायन्यायो० ३।३।१२२। अध्यायानुवाक० ५।२।६०। अध्यायिन्यदेश० ४।४।७१। अध्यायेष्वेवर्षेः ४।३।६९। अध्वनो यत्खौ ५।२।१६। अध्वर्युकषाय ६।२।१०। अध्वर्युक्रतुर० २।४।४। अन् ६।४।१६७। अन् उपधालोपि० ४।१।२८। अनङ् सौ ७।१।९३। अनचि च ८।४।४७। अनत्यन्तगतौ क्तात् ५।४।४। अनत्याधान० १।४।७५। अनद्यतने लङ् ३।२।१११। अनद्यतने लुट् ३।३।१५। अनद्यतनेर्हिल्० ५।३।२१। अनन्तावसथ० ५।४।२३। अनन्त्यस्यापि ८।२।१०५। अनभिहिते २।३।१। अनवक्लप्त्यमर्ष० ३।३।१४। अनश्च ५।४।१०८। अनसन्तात्रपुं० ५।४।१०३। अनाप्यकः ७।२।११२। अनिगन्तौऽञ्चतौ ६।२।५२। अनितेः ८।४।१९।

अनिदितां हल० ६।४।२४। अनुकम्पायाम् ५।३।७६। अनुकरणं चानिति० १।४।६२। अनुकाभिका० ५।२।७४। अनुगवमायामे ५।४।८३। अनुगादिनछक् ५।४।१३। अनुग्वलंगामी ५।२।१५। अनुदात्तं सर्वम० ८।१।१८। अनुदात्तङ्ति० १।३।१२। अनुदात्तं च ८।१।३। अनुदात्तं पद० ६।१।१५८। अनुदात्तं प्रश्ना० ८।२।१००। अनुदात्तस्य च ६।१।१६१। अनुदात्तस्य चर्दुप० ६।१।५९। अनुदात्तादेख् ४।२।४४। अनुदात्तादेश ४।३।१४०। अनुदात्ते च ६।१।१९०। अनुदात्ते च कु० ६।१।१२०। अनुदात्तेतश्च ३।२।१४९। अनुदात्तोपदेश० ६।४।३७। अनुदात्तौ सुप्पितौ ३।१।४। अनुनासिकस्य ६।४।१५। अनुनासिकात् ० ८।३।४। अनुपदसर्वात्राया० ५।२।९। अनुपद्यन्वेष्टा ५।२।९० अनुपराभ्यां कृञः १।३।७९। अनुपसर्गाज्जः १।३।७६। अनुपसर्गात्फुल्ल० ८।२।५५। अनुपसर्गाद्वा १।३।४३। अनुपसर्गाल्लिम्प० ३।१।१३८।

अनुपसर्जनात् ४।१।१४। अनुप्रतिगृणश्च १।४।४१। अनुप्रवचनादि० ५।१।१११/। अनुब्राह्मणादिनिः ४।२।६२। अनुर्यत्समया २।१।१५। अनुर्लक्षणे १।४।८४। अनुवादे चरणानाम् २।४।३। अनुविपर्यभिनि० ८।३।७२। अनुशतिकादीनां ७।३।२०। अनुस्वारस्य ८।४।५८। अनृष्यानन्तर्ये ४।१।१०४। अनेकमन्यपदार्थे २।२।२४। अनेकाल्शित० १।१।५५। अनो नुट् ८।२।१६। अनो बहुव्रीहेः ४।१।१२। अनो भावकर्म० ६।२।१५०। अनोरकर्मकात् १।३।४९। अनोरप्रधान० ६।२।२८९। अनोश्मायः ५।४।९४। अनौ कर्मणि ३।२।१००। अन्तः ६।२।९२। अन्तः ६।२/१४३। अन्तः ६।२।१७९। अन्तः ८।४।२०। अन्तः पूर्वपदाहुञ् ४।३।६०। अन्तरं बहियोंगो० १।१।३६। अन्तरदेशे ८।४।२४। अन्तरपरिग्रहे १।४।६५। अन्तरान्तरेण युक्ते २।३।४। अन्तर्घनो देशे ३।३।७८।

अन्तर्घो येना० १।४।२८। अन्तर्बहिभ्यां ५।४।११७। अन्तर्वत्पति० ४।१।३२। अन्तश्च ६।२।१८०। अन्तश्च तवै ६।१।२००। अन्तात्यन्ताध्व० ३।२।४८। अन्तादिवच्च ६।१।८५। अन्तिकबाढयोर्नेद०५।३।६३। अन्तोदात्तादु० ६।१।१६९। अन्तोऽवत्याः ६।१।२२०। अन्तर्यात्पूर्वं बह्वचः ६।२।८३। अत्राण्णः ४।४।८५। अन्नेन व्यञ्जनम् २।१।३४। अन्यतो ङीष् ४।१।१४०। अन्यथैवंकथमि० ३।४।२७। अन्यपदार्थे २।१।२१। अन्यारादितरते २।३।२९। अन्येभ्योऽपि ३।२।१७८। अन्येभ्योऽपि ३।३।१३०। अन्येभ्योऽपि ३।२।७५। अन्येषामपि ६।३।१३७। अन्येष्वपि ३।२।१०१। अन्वच्यानुलोम्ये ३।४।६४। अन्ववतप्ताद्रहसः ५।४।८१। अपगुरो णमुलि ६।१।५३। अपघनोऽङ्गम् ३।३।८१। अपचितेश्च ७।२।३०। अपत्यं पौत्र० ४।१।१६२। अपथं नंपुसकम् २।४।३०। अपदातौ साल्वात् ४।२।१३५। अपदान्तस्य मूर्ध० ८।३।५५। अपपरिबहिरञ्चवः २।१।१२। अपपरी वर्जने १।४।८८। अपमित्ययाचिता० ४।४।२१। अपरस्पराः ६।१।१४४। अपरिमाणबिस्ता० ४।१।२२। अपरिहृताश्च ७।२।३२। अपरोक्षे च ३।२।११९। अपवर्गे तृतीया २।३।६। अपस्करो स्थ० ६।१।१४९। अपस्पृधेथामा० ६।१।३६। अपह्रवे ज्ञः १।३।४४। अपाच्च ६।२।१८६। अपाच्यचतुष्पा० ६।१।१४२। अपादाने चाहीय० ५।४।४५। अपादाने पञ्चमी २।३।२८। अपादाने परी० ३।४।५२। अपाद्वदः १।३।७३। अपिः पदार्थस० १।४।९६। अपूर्वपदादन्य० ४।१।१४०। अपृक्त एकाल० १।२।४१। अपे क्लेशतमसोः ३।२।५०। अपे च लषः ३।२।१४४। अपेतापोढमुक्त २ । १ । ३८ । अपोनप्त्रपांनप्त् ४।२।२७। अपो भि ७।४।४८। अप्तृन्तृच्स्वसृ० ६।४।११। अप्पूरणीप्रमा० ५।४।११६। अ प्रत्ययात् ३।३।१०२। अप्लुतवदप० ६।१।१२९।

अभाषितपुंस्काच्च ७।३।४८। अभिजनश्च ४।३।९०। अभिजिद्विदभृ० ५।३।११८। अभिज्ञावचने ३।२।११२। अभिनिविशश्च १।४।४७। अभिनिष्क्रामति ४।३।८६। अभिप्रत्यतिभ्यः १।३।८०। अभिरभागे १।४।९१। अभिविधौ भाव ३।३।४४। अभिविधौ सम्पदा ५।४।५३। अभेर्मुखम् ६।२।१८५। अभेश्चाविदूर्ये ७।२।२५। अभ्यमित्राच्छ च ५।२।१७। अभ्यस्तस्य च ६।१।३३। अभयस्तानामा० ६।१।१८९। अभ्यासस्यासवर्णे ६।४।७८। अभ्यासाच्च ७।३।५५। अभ्यासे चर्च ८।४।५४। अभ्युत्सादयांप्रज० ३।१।४२। अमनुष्यकर्तके च ३।२।५३। अमहन्नवं नगरे० ६।२।८९। अमावस्यदन्य ३।१।१२२। अमावास्याया वा ४।३।३०। अमि पूर्वः ६।१।१०७। अमु च च्छन्दिस ५।४।१२। अमूर्धमस्तका० ६।३।१२। अमैवाव्ययेन० २।२।२०। अमो मश् ७।१।४०। अम्नरुधरवरित्यु० ८।२।७०। अम्बाम्बगोभू० ८।३।९७।

अम्बार्थनद्यो० ७।३।१०७। अम् संबुद्धौ ७।१।९९। अयःशूलदण्डा० ५।२।७६। अयङ् यि क्ङिति ७।४।२२। अयनं च ८।४।२५। अयस्मयादीनि १।४।२०। अयामन्ताल्वाय्ये० ६।४।५५। अरण्यान्मनुष्ये ४।२।१२९। अरिष्टगौडपूर्वे च ६।२।१००। अरुर्द्विषदजन्तस्य ६।३।६७। अरुर्मनश्चक्षुञ्चे० ५।४।५१। अर्तिपिपत्योंश्च ७।४।७७। अर्तिलूधूसूखन० ७।२।१८४। अर्तिह्रीव्लीरी० ७।३।३६। अर्थवदधातुर० १।२।४५। अर्थे ६।२।४४। अर्थे विभाषा ६।३।१००। अर्देः संनिविभ्यः ७।२।२४। अर्धं नंपुसकम् २।२।२। अर्धर्चाः पुंसि च २।४।३१। अर्धाच्च ५।४।१००। अर्धात्परिमाणस्य ७।३।२६। अर्धाद्यत् ४।३।४। अमें चावर्णं द्वयच्० ६।२।९०। अर्यः स्वामि० ३।१।१०३। अर्वणस्रसाव० ६।४।१२७। अर्श आदिभ्यो० ५।२।१२७। अर्हः ३।२।१२। अर्हः प्रंशसायाम् ३।२।१३३। अहें कृत्यतृचश्च ३।३।१६९।

अलंकृञ्निराकृ० ३।२।१३६। अलंखल्वोः ३।४।१८। अलुगुत्तरपदे ६।३।१। अलोऽन्त्यस्य १।१।५२। अलोऽन्त्यात्पूर्व १।१।६५। अल्पाख्यायाम् ५।४।१३६। अल्पाच्तरम् २।२।३४। अल्पे ५।३।८५। अल्लोपोऽनः ६।४।१३४। अवक्रयः ४।४।५०। अवक्षेपणे कन् ५।३।९५। अवङ् स्फोटा० ६।१।१२३। अवचक्षे च ३।४।१५। अवद्यपण्यवर्या ३।१।१०१। अवपथासि च ६।१।१२१। अवयवादृतोः ७।३।११। अवयवे च ४।३।१३५। अवयसि ठंश ५।१।८४। अवयाः श्वेतवाः ८।२।६७। अवसमन्धेभ्य० ५।४।७९। अवाच्चालम्बना० ८।३।६८। अवात्कुटारच्च ५।२।३०। अवाद् ग्रः १।३।५१। अवारपारात्य० ५।२।११। अवृद्धादपि बहु० ४।२।१२५। अवृद्धाभ्यो नदी० ४।१।११३। अवेः क ५।४।२८। अवे ग्रहो वर्ष० ३।३।५१। अवे तस्रोर्घञ् ३।३।१२०। अवे यजः ३।२।७२।

अवोदैधौद्मप्रश्रय० ६।४।२९। अवोदोनियः ३।३।२६। अव्यक्तानुकरण० ६।१।९८। अव्यक्तानुकरणाद् ५।४।५७। अव्ययं विभक्ति० २।१।६। अव्ययसर्वना० ५।३।७१। अव्ययात्यप् ४।२।१०४। अव्ययादाप्सुपः २।४।८२। अव्ययीभावः २।१।५। अव्ययीभावश्च १।१।४१। अव्ययीभावश्च २।१।१८। अव्ययीभावाच्च ४।३।५९ अव्ययीभावे चा० ६।३।८१। अव्ययीभावे शर० ५।४।१०७। अव्ययेऽयथाभिप्रे० ३।४।५९। अव्यादवद्यादव० ६।१।११६। अशनायोदन्यध० ७।४।३४। अशब्दे यत्खाव० ४।३।६४। अशाला च २।४।२४। अश्नोतेश्च ७।४।७२। अश्वक्षीरवृषलव० ७।१।५१। अश्वपत्यादिभ्यश्च ४।१।८४। अश्वस्यैकाहगमः ५।२।१९। अश्वाघस्यात् ७।४।३७। अश्वादिभ्यः फञ् ४।१।११०। अश्विमानण् ४।४।१२६। अषडक्षाशितंग्वलं ० ५।४।७। अषष्ठ्यतृतीयास्थ० ६।३।९९। अष्टन आ विभक्तौ ७।२।८४। अष्टनः संज्ञायाम् ६।३।१२५।

अष्टनो दीर्घात् ६।१।१७२। अष्टाभ्य औश् ७।१।२१। असंयोगाल्लिट् १।२।५। असंज्ञायां तिल० ४।२।१४९। असमासे निष्का०५।२।२०। अ सांप्रतिके ४।३।९। असिद्धवदत्राभात् ६।४।२२। असुरस्य स्वम् ४।४।१२३। असूर्यललाटयोर्दृ० ३।२।३६। अस्तं च १।४।६८। अस्ताति च ५।३।४०। अस्तिनास्ति० ४।४।६०। अस्तिसिचोऽपृक्ते ७।३।९६। अस्तेर्भूः २।४।५२। अस्थिदधिसक्थ्य० ७।१।७५। अस्मदो द्वयोश्श्च १।२।५९। अस्मद्युत्तमः १।४।१०७। अस्मायामेधा० ५।२।१२ १। अस्य च्वौ ७।४।३२। अस्यतितृषोः ३।४।५७। अस्यतिवक्तिख्या० ३।१।५२। अस्यतेस्थुक् ७।४।१७। अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा ४।१।५३। अहः सर्वैकदेशः ५।४।८७। अहंशुभयोर्युस् ५।२।१४०। अहन् ८।२।६८। अहीने द्वितीया ६।२।४७। अहेतिविनियोगे च ८।१।६१। अहो च ८।१।४०। अह्रष्टखोरेव ६।४।१४५।

अह्रोऽदन्तात् ८।४।७। अह्रोऽह्र एतेभ्यः ५।४।८८। **आ** 

आकडारादेका संज्ञा १।४।१। आकर्षात्छल् ४।४।९। आकर्षादिभ्यः कन् ५।२।६४। आकालिकडा० ५।१।११४। आक्रन्दाहुञ्च ४।४।३८। आक्रोशे च ६।२।१५८। आक्रोशे नञ्यनिः ३।३।११२। आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः ३।३।४५। आ क्वेस्तच्छील० ३।२।१३४। आख्यातोपयोगे १।४।२९। आगवीनः ५।२।१४। आगस्त्यकौण्डि० २।४।७०। आग्रहायण्यश्व० ४।२।२२। आङ उद्गमने १।३।४०। आङि चापः ७।३।१०५। आङि ताच्छील्ये ३।२।११। आङि युद्धे ३।३।७३। आङो दोऽनास्य० १।३।२०। आङो नाऽस्त्रियाम् ७।३।१२०। आङोऽनुनासि० ६।१।१२६। आङो यमहनः १।३।२८। आङो यि ७।१।६५। आङ् मर्यादाभि० २।१।१३। आङ् मर्यादावचने १।४।८९। आङ्माङोश्च ६।१।७४। आ च त्वात् ५।१।१२०। आ च हौ ६।४।११७।

आचार्योपसर्जन० ६।२।१०४। आचार्योपसर्जन० ६।२।३६। आच्छीनद्योर्नुम् ७।१।८०। आज्जसेरसुक् ७।१।५०। आज्ञायिनि च ६।३।५। आटश्च ६।१।९०। आडजादीनाम् ६।४।७२। आडुत्तमस्य पिच्च ३।४।९२। आढकाचित० ५।१।५३। आढ्यसुभगस्थूल० ३।२।५६। आण् नद्याः ७।३।११२। आत ऐ ३।४।९५। आतं औ णलः ७।१।३४। आतः ३।४।११०। आतश्चोपसर्गे ३।१।१३६। आतश्चोपसर्गे ३।३।१०६। आतो ङितः ७।२।८१। आतोऽटि नित्यम् ८।३।३। आतो धातोः ६।४।१४०। आतोऽनुपसर्गे कः ३।२।३। आतो मनिन्० ३।२।७४। आतो युक् चिण् ७।३।३३। आतो युच् ३।३।१२८। आतो लोप इटि च ६।४।६४। आत्मनश्च ६।३।६। आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५। आत्मनेपदेष्व० २।४।४४। आत्मनेपदेष्व० ३।१।५४। आत्मन्विश्वजन० ५।१।९। आत्ममाने खश्च ३।२।८३।

आत्माध्वानौ खे ६।४।१६९। आथर्वणिकस्येक० ४।३।१३३। आदरानादरयोः १।४।६३। आदाचार्याणाम् ७।३।४९। आदिः प्रत्येनसि ६।२।२७। आदिः सिचो० ६।१।१८७। आदिकर्मणि क्त ३।४।७१। आदितश्च ७।२।१६। आदिरन्त्येन १।१।७१। आदिरुदात्तः ६।२।६४। आदिर्जिटुडवः १।३।५। आदिर्णमुल्यन्य० ६।१।१९४। आदिश्चिहणा० ६।२।२२५। आदृगमहनजनः ३।२।१७१। आदेः परस्य १।१।५४। आदेच उपदेशे० ६।१।४५। आदेशप्रत्यययोः ८१३।५९। आद् गुणः ६।१।८७। आद्यन्तवदेकस्मिन् १।१।२१। आद्यन्तौ टिकतौ १।१।४६। आद्युदात्तं द्वचच्छ० ६।२।११९। आद्युदात्तश्च ३।१।३। आधारोऽधिकरणम् १।४।४५। आनङ्तो द्वन्द्वे ६।३।२५। आनाय्योऽनित्ये ३।१।१२७। आनि लोट् ८।४।१६। आने मुक् ७।२।८२। आन्महतः ६।३।४६। आपत्यस्य च ६।४।१५१। आपो जुषाणो० ६।१।११८।

आपोऽन्यतर० ७।४।१५। आप्ज्ञप्यृधामीत् ७।४।५५। आप्रपदं प्राप्नोति ५।२।८। आबाधे च ८।१।१०। आभीक्ष्ण्ये णमुल्च ३।४।२२। आम एकान्तर० ८।१।५५। आमः २।४।८१। आमन्त्रितं पूर्वम० ८।१।७२। आमन्त्रितस्य च ६।१।१९८। आमन्त्रितस्यं च ८।१।१९। आमि सर्वनाम्नः ७।१।५२। आमेतः ३।४।९०। आम्प्रत्ययवत् १।३।६३। आम्रेडितं भर्त्सने ८।२।९५। आयनेयीनीयियः ७।१।२। आयादय आर्ध० ३।१।३१। आयुक्तकुशला० २।३।४०। आयुधजीविभ्य० ४।३।९१। आयुधजीवि० ५।३।११४। आयुधाच्छ च ४।४।१४। आरगुदीचाम् ४।१।१३०। आर्धधातुकं शेषः ३।४।११४। आर्धधातुकस्ये० ७।२/।३५। आर्धधातुके २।४।३५। आर्धधातुके ६।४।४६। आर्यो ब्राह्मणकु० ६।२।५८। आर्हादगोपुच्छ० ६।१।१९। आलजाटचौ ५।२।१२५। आवट्याच्च ४।१।७५।

आवश्यकाधम० ३।३।१७०। आवसथात्छल् ४।४।७४। आशंसायां० ३।३।१३२। आशंसावचने ३।३।१३४। आशङ्काबाधने० ६।२।२१। आशितः कर्ता ६।१।२०७। आशिते भुवः ३।२।४५। आशिषि च ३।१।१५०। आशिषि नाथः २।३।५५। आशिषि लिङ्. ३।३।१७३। आशिषि हनः ३।२।४९। आश्चर्यमनित्ये ६।१।१४७। आश्वयुज्या वुञ् ४।३।४५। आसन्दीवदछी० ८।२।१२। आ सर्वनाम्नः ६।३।९१। आसुयुविपरिपि० ३।१।१२६। आस्पदं प्रतिष्ठा० ६।१।१४६। आाहस्थः ८।२।३५। आहि च दूरे ५।३।३७। आहो उताहो ८।१।४९।

इकः काशे ६।३।१२३। इकः सुञि ६।३।१३४। इको गुणवृद्धी १।१।३। इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३। इको झल् १।२।९। इको यणचि ६।१।७७। इको वहेऽपीलोः ६।३।१२१।

इकोऽसवर्णे शाक० ६।१।१२७। इको हस्वोऽङ्यो० ६।३।६१। इगन्तकालकपाल० ६।२।२९। इगन्ताच्च लघु० ५।१।१३१। इगुपधज्ञाप्रीकिरः ३।१।१३५। इग्यणः संप्रसारणम् १।१।४५। इङश्च २।४।४८। इङश्च ३।३।२१। इङ्धार्योः ३।२।१३०। इच एकाचोऽम्प्र० ६।३।६८। इच्कर्मव्यतिहारे ५।४।१२७। इच्छा ३।३।१०१। इच्छार्थेभ्यो ३।३।१६०। इच्छार्थेषु लिङ्० ३।३।१५७। इजादेः सनुमः ८।४।३२। इजादेश्च गुरुमतो० ३।१।३६। इञः प्राचाम् २।४।६०। इञश्च ४।२।११२। इट ईटि ८।२।२८। इटोऽत् ३।४।१०६। इट् सनि वा ७।२।४१। इडत्यर्तिव्ययती० ७।२।६६। इडाया वा ८।३।५४। इणः षः ८।३।३९। इणः षीध्वंलुङ्० ८।३।७८। इणो गा लुङि २।४।४५। इणो यण् ६।४।८१। इण्कोः ८।३।५७। इण्नशजिसर्ति० ३।२।१६३। इण्निष्ठायाम् ७।२।४७।

इतराभ्योऽपि ५।३।१४। इतरेतरान्योन्यो० १।३।१६। इतश्च ३।४।१००। इतश्च लोपः ३।४।९७। इतश्चानिञः ४।१।१२२। इतोऽत्सर्वनाम० ७।१।८६। इतो मनुष्यजातेः ४।१।६५। इत्यंभूतलक्षणे २।३।२१। इत्यंभूतेन कृतः ६।२।१४९। इदंकिमोरीश्की ६।३।९०। इदन्तो मसि ७।१।४६। इदम् इश् ५।३।३। इदमस्थमुः ५।३।२४। इदमोऽन्वादेशे० २।४।३२। इदमो मः ७।२।१०८। इदमोंहिल् ५।३।१६। इदमो हः ५।३।११। इदितो नुम् धातोः ७।१।५८। इदुदुपधस्य चा० ८।३।४१। इदुद्ध्याम् ६।३।११७। इदोऽय् पुंसि ६।२।१११। इद् गोण्याः १।२।५०। इद्दिस्य ६।४।१४४। इद् वृद्धौ ६।३।२८। इनः स्त्रियाम् ५।४।१५२। इनच्पिटच्चिकाचि ५।२।३३। इनण्यपत्ये ६।४।१६४। इनित्रकट्यचश्च ४।२।५१। इन्द्रवरुणभवशर्व० ४।१।४९। इन्द्रियमिन्द्रलिङ्ग० ५ । २ । ९ ३ ।

ईषदकृता २।२।७।

इन्द्रे च ६।१।१२४। इन्धिभवतिभ्यां च १।२।६। इन्हन्पूषार्यम्णां ६।४।१२। इरयोरे ६।४।७६। इरितो वा ३।१।५७। इवे प्रतिकृतौ ५।३।९६। इषुगमियमां छः ७।३।७७। इष्टकेषीका० ६।३।६५। इष्टादिभ्यश्च ५।२।८८। इष्ट्वीनमिति च ७।१।४८। इष्ठस्य यिट् च ६।४।१५९। इसुसुक्तान्तात्कः ७।३।५१। इसुसोः सामर्थ्ये ८।३।४४। इस्मन्त्रन्क्विषु च ६।४।९७। ई घ्राध्मोः ७,।४।३१। ई च खनः ३।१।१११। ई च गणः ७।४।९७। ई च द्विवचने ७।१।७७। ईडजनोध्वें च ७।२।७८। ईडवन्दवृशंसदु० ६।१।२१४। ईदग्नेः सोमवरुण ६।३।२७। ईदासः ७।२।८३। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे १।१।१९। ईदूदेद् द्विवचनं १।१।११। ईद्यति ६।४।६५। ईयसश्च ५।४।१५६। ईवत्याः ६।१।२२१।

ईशः से ७।२।७७।

<mark>ईश्वरे तोसुन्कसु</mark>नौ ३।४।१३।

ईषदन्यतरस्याम् ६।२।५४। ईषदर्थे ६।३।१०५। ईषदसमाप्तौ कल्प० ५।३।६७। ईषदुःसुषु कृच्छाः ३।३।१२६। ई हल्यघोः ६।४।११३। ई ३ चाक्रवर्म० ६।१।१३०। उगवादिभ्यो यत् ५।१।२। उगितश्च ४।१।६। उगितश्च ६।३।४५। उगिदचां सर्व० ७।१।७०। उग्रंपश्येरंमद० ३।२।३७। उच्चैरुदात्तः १।२।२९। उच्चैस्तरां वा १।२।३५। उञः १।१।१७। उञि च पदे ८।३।२१। उञ्छति ४।४।३२। उञ्छादीनां च ६।१।१६०। उणादयों बहुलम् ३।३।१। उतश्च प्रत्यया० ६।४।१०६। उताप्योः सम० ३।३।१५२। उतो वृद्धिर्लुकि ७।३।८९। उत्क उन्मनाः ५।२।८०। उत्करादिभ्यश्छः ४।२।९०। उत्तमैकाभ्यां च ५।४।९०। उत्तरपथेनाह० ५।१।७७। उत्तरपदवृद्धौ ६।२।१०५। उत्तरपदस्य ७।३।१०। उत्तरपदादिः ६।२।१११।

उत्तरमृगपूर्वाच्च ५।४।९८। उत्तराच्च ५।३।३८। उत्तराधरदक्षिण० ५।३।३४। उत्परस्यातः ७।४।८८। उत्सादिभ्योञ् ४।१।८६। उद् ईत् ६।४।१३९। उदः स्थास्तम्भोः ८।४।६१। उदकस्योदः ६।३।५७। उदकेऽकेवले ६।२।९६। उदक्च विपाशः ४।२।७४। उदङ्कोऽनुदके ३।३।१२३। उदन्वानुदधौ च ८।२।१३। उदराहुगाद्यूने ५।२।६७। उदराश्वेषुषु ६।२।१०७। उदश्चरः सकर्म० १।३।५३। उदश्वितोऽन्यतर० ४।२।१९। उदात्तयणो० ६।१।१७४। उदात्तस्वरित० १।२।४०। उदात्तस्वरित० ८।२।४। उदात्तादनुदात्त० ८।४।६६। उदि कुले रुजि० ३।२।३१। उदि ग्रहः ३।३।३५। उदितो वा ७।३।५६। उदि श्रयति यौति० ३।३।४९। उदीचां वृद्धा० ४।१।१५७। उदीचामातः ६।३।४६। उदीचामिञ् ४।१।१५३। उदीचां माङो० ३।४।१९। उदीच्यग्रामाच्च ४।२।१०९। उदुपधाद्भवादि० १।२।२१।

उदोऽनुर्ध्वकर्मणि १।३।२४। उदोष्ट्यपूर्वस्य ७।१।१०२। उद्घनोऽत्याधानम् ३।३।८०। उद्विभ्यां काकु० ५।४।१४८। उद्विभ्यां तपः १।३।२७। उन्नयोर्गः ३।३।२९। उपकादिभ्यो० २।४।६९। उपघ्न आश्रये ३।३।८५। उपजानूपकर्णो० ४।३।४०। उपज्ञाते ४।३।११५। उपज्ञोपक्रमं तदा० २।४।२१। उपदंशस्तृतीया० ३।४।४७। उपदेशेऽजनुनासि० १।३।२। उपदेशेऽत्वतः ७।२।६२। उपधायां च ८।२।७८। उपधायाश्च ७।१।१०१। उपपदमतिङ् २।२।१९। उपपराभ्याम् १।३।३९। उपमानं शब्दार्थ० ६।२।८०। उपमानाच्च ५।४।१३७। उपमानादप्राणिषु ५।४।९७। उपमानादाचारे ३।१।१०। ८ उपमानानि सा० २।१।५५। उपमाने कर्मणि च ३।४।४५। √उपमितं व्याघ्रा० २।१।५६। उपरिस्विदा० ८।२।१०२। उपर्यध्यधसः सा० ८।१।७। उपर्युपरिष्टात् ५।३।३१। उपसंवादाशङ्कयोश्च ३।४।८। उपसर्गप्रादुभ्यां० ८।३।८७।

उपसर्गव्यपेतं च ८।१।३८। उपसर्गस्य ६।३।१२२। उपसर्गस्यायतौ ८।२।१९। उपसर्गाः क्रिया० १।४।५९। उपसर्गाच्च ५।४।११९। उपसर्गाच्छन्द० ५।१।११८। उपसर्गात्खल्घञोः ७।१।६७। उपसर्गात्सुनोति० ८।३।६५। उपसर्गात्स्वाङ्गः ६।२।१७७। उपसर्गादध्वनः ५।४।८५। उपसर्गादसमासे० ८।४।१४। उपसर्गादृति धातौ ६।१।९१। उपसर्गाद्धस्व ७।४।२३। उपसर्गाद् बहुलम् ८।४।२८। उपसर्गे घोः कि ३ ३।३।९२। उपसर्गे च सज्ञां० ३।२।९९। उपसर्गेऽदः ३।३।५९। उपसर्गे रुवः ३।३।२२। उपसर्जनं पूर्वम् २।२।३०। उपसर्या काल्या० ३।१।१०४। उपाच्च १।३।८४। उपाजेऽन्वाजे १।४।७३। उपात्प्रतियत्न० ६।१।१३९। उपात्प्रशंसायाम् ७।१।६६। उपाद् द्व्यजजि० ६।२।१९४। उपाद्यमः स्वकरणे १।३।५६। उपाधिभ्यां त्यक० ५।२।३४। उपान्मन्त्रकरणे १।३।२५। उपान्वध्याङ्वसः १।४।४८। उपेयिवाननू० ३।२।१०९।

उपोत्तमं रिति ६।१।२१७। उपोऽधिके च १।४।८७। उप्ते च ४।३।४४। उभयथर्सु ८।३।८। उभयप्राप्तै कर्मणि २।३।६६। <mark>उभादुदात्त</mark>ौ ५।२।४४। उभे अभ्यस्तम् ६।१।५। उभौ वनस्पत्या० ६।२।१४०। उभौ साभ्यासस्य ८।४।२०। उमोर्णयोर्वा ४।३।१५८। उरः प्रभृतिभ्यः ५।४।१५१। उरण् रपरः १।१।५१। उरत् ७।४।६६। उरसोऽण्च ४।४।९४। उरसो यच्च ४।३।११४। उऋत् ७१४।७। उश्च १।२।१२। उषविदजागृ० ३।१।३८। उषासोषसः ६।३।३१। उष्ट्ः सादिवा० ६।२।४०। उष्ट्राद् वुञ् ४।३।१५७। उस्यपदान्तात् ६।१।९६। 30

ऊँ १।१।१८ ऊकालोऽज्झस्व० १।२।२७। ऊडुतः ४।१।६६। ऊडिदंपदाद्यप् ६।१।१७१। ऊतियूतिजूतिसा० ३।३।९७। ऊदनोर्देशे ६।३।९८।

ऊदुपधाया०६।४।८९।

ऊधसोऽनङ् ५।४।१३१।
ऊनार्थकलह० ६।२।१५३।
ऊरुत्तरपदादौपम्ये ४।१।६९।
ऊर्णाया युस् ५।२।१२३।
ऊर्णोतेर्विभाषा ७।२।६।
ऊर्णोतेर्विभाषा ७।३।९०।
ऊर्ध्वाद्विभाषा ५।४।१३०।
ऊर्ध्व शुषिपूरोः ३।४।४४।
ऊर्यादिच्विडाचश्च १।४।६१।
ऊषसुषिमुष्क० ५।२।१०७।

### ऋ

ऋक्पूरब्धूः पथा ५।४।७४। ऋचः शे ६।३।५५। ऋचितुनधम० ६।३।१३३। ऋच्छत्यृताम् ७।४।११। ऋणमाधमण्यें ८।२।६०। ऋत उत् ६।१।१११। ऋतश ७।४।९२। ऋतश्च संयोगादेः ७।२।४३। ऋतश्च संयोगा० ७।४।१०। ऋतश्छन्दसि ५।४।१५८। ऋतछञ् ४।३।७८। ऋतेरीयङ् ३।१।२९। ऋतो ङिसर्वना० ७।३।११०। ऋतोऽञ् ४।४।४९। ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३। ऋतोरण् ५।१।१०५। ऋतो विद्यायोनि ६।३।२३। ऋत्यकः ६।१।१२८। ऋत्विग्दधृक्स० ३।२।५९।

ऋत्व्यवास्त्व्य० ६।३।१७५।
ऋदुपधाच्चाक्लृ० ३।१।११०।
ऋदुशानस्पुरुदं ७।१।९४।
ऋदुशोऽङि गुणः ७।४।१६।
ऋद्रनोः स्ये ७।२।७०।
ऋत्रेभ्यो ङीप् ४।१।५।
ऋषभोपान हो० ५।१।१४।
ऋष्यन्धक० ४।१।११४।
ऋहलोण्यंत् ३।१।१२४।

### ऋ

ॠत इद्धातोः ७।१।१००। ॠदोरप् ३।३।५७।

## ए

एकः पूर्वपरयोः ६।१।८४। एकगोपूर्वाट्ठञ् ५।२।११८। एकतद्धिते च ६।३।६२। एकधुराल्लुक्च ४।४।७९। एकं बहुव्रीहिवत् ८।१।९। एकवचनं संबुद्धिः २।३।४९। एकवचनस्य च ७।१।३२। एकविभक्ति चा० १।२।४४। एकशालायाष्ठज० ५।३।१०९। एकश्रुति दूरात् १।२।३३। एकस्य सकृच्च ५।४।१९। एकहलादौ पूर० ६।३।५९। एकाच उपदेशे ७।२।१०। एकाचो द्वे प्रथमस्य ६।१।१। एकाचो बशो ८।२।३७। एकाच्च प्राचाम् ५।३।९४। एकाजुत्तरपदे णः ८।४।१२।

एकादाकिनिच्चास० ५।३।५२। एकादिश्चैकस्य ६।४।७६। एकादेश उदात्ते ८।२।५। एकाद्धो ध्यमु० ५।३।४४। एकान्याभ्यां ८।१।६५। एको गोत्रे ४।१।९३। एङः पदान्ता० ६।१।१०९। एङि पररूपम् ६।१।९४। एङ् प्राचां देशे १।१।७५। एङ् हस्वात्संबुद्धेः ६।१।६९। एच इग्घ्रस्वादेशे १।१।४८। एचोऽप्रगृह्यस्या० ८।२।१०७। एचोऽयवायावः ६।१।७८। एजेः खश् ३।२।२८। एण्या ढञ् ४।३।१५९। एत ईद् बहुवचने ८।२।८१। एत ऐ ३।४।९३। एतत्तदोः सुलो० ६।१।१३२। एतदस्रतसोस्रत० २।४।३३। एतदोऽन् ५।३।५। एति संज्ञायाम० ८।३।९९। एतिस्तुशास्वृ० ३।१।१०९। एतेतौ रथोः ५।३।४। एतेर्लिङि ७।४।२४। एत्येधत्यूठ्सु ६।१।८९। एधाच्च ५।३।४६। एनपा द्वितीया २।३।३१। एनबन्यतरस्याम् ५।३।३५। एरच् ३।३।५६। एरनेकाचोऽसं० ६।४।८२।

एरुः ३।४।८६। एर्लिङि ६।४।६७। एहि मन्ये प्रहासे ८।१।४६। ऐकागारिकट्० ४।१।११३। ऐषमो ह्यःश्वसो ४।२।१०५। ओः पुयण्ज्यपरे ७।४।८०। ओः सुपि ६।४।८३। ओक उचः के ७।३।६४। ओजः सहोऽम्भसा ४।४।२७। ओजः सहोाम्भस्त० ६।३।३। ओजसोऽहनि ४।४।१३०। ओत् १।१।१५। ओतः श्यनि ७।३।७१। ओतो गार्ग्यस्य ८।३।२०। ओदितश्च ८।२।४५। ओमभ्यादाने ८।२।८७। ओमाङोश्च ६।१।९५। ओस्ज् ४।२।७१। ओख् ४।३।१३९। ओरावश्यके ३।१।१२५। ओर्गुणः ६।४।१४६। ओर्देशे ठञ् ४।२।११९। ओषधेरजातौ ५।४।३७। ओषधेश्च वि० ६।३।१३२। ओसि च ७।३।१०४। औ औक्षमनपत्ये ६।४।१७३। औङ आपः ७।१।१८। औत् ७।३।१२८। औतोऽम्शसोः ६।१।९३।

#### an

कः करत्करति० ८।३।५०। कंशंभ्यां बभयु० ५।२।१३८। कंसमन्थशूर्प० ६।२।१२२। कंसाट्टिठन् ५।१।२५। कंसीयपरशव्य ४।३।१६८। ककुदस्यावस्था० ५।४।१४६। कच्छाग्निवक्तर० ४।२।१२६। कच्छादिभ्यश्च ४।२।१३३। कठचरकाल्लुक् ४।३।१०७। कठिनान्तप्रस्ता० ४।४।७२। कडङ्करदक्षिणा० ५।१।६९। कडाराः कर्मधा० २।२।३८। कणेमनसी श्रद्धा० १।४।६६। कण्ठपृष्ठग्रीवा० ६।२।११४। कण्ड्वादिभ्यो यक् ३।१।२७। कण्वादिभ्यो० ४।२।१११। कतरकतमौ कर्म० ६।२।५७। कतरकतमौ जा० २।१।६३। कत्र्यादिभ्यो ढ० ४।२।९५। कथादिभ्यछक् ४।४।१०२। कद्रुकमण्डल्वो ४।१।७१। कन्या च ६।२।१२४। कन्थापलद० ४।२।१४२। कन्थायाछक् ४।२।१०२ कन्यायाः क० ४।१।११६। किपज्ञात्योर्ढक् ५।१।१२७। कपि पूर्वम् ६।२।१७३। कपिबोधादा० ४।१।१०७। कपिछलो गोत्रे ८।३।९१।

कमेणिङ् ३।१।१०। कम्बलाच्च संज्ञा० ५।१।३। कम्बोजाल्लुक् ४।१।१७५। करणाधिकरण० ३।३।११७। करणे च स्तो० २।३।३३। करणे यजः ३।२।८५। करणेऽयोद्रुषु ३।३।८२। करणे हनः ३।४।३७। कर्कलोहितादी० ५।३।११०। कर्णललाटात्क० ४।३।६५। कर्णे लक्षण० ६।३।११५। कर्णो वर्णलक्ष० ६।२।११२। कर्तरि कर्मव्य० १।३।१४। कर्तरि कृत्० ३।४।६७। कर्तरि च २।२।१६। कर्तरि चर्षिदे० ३।२।१८६। कर्तरि भुवः ३।२।१५७। कर्तरि शप् ३।१।६८। कर्तर्युपमाने ३।२।७९। कर्तुः क्यङ् सलो० ३।१।११। कर्तुरीप्सिततमं १।४।४९। कर्तृकरणयो० २।३।१८। कर्तृकरणे कृता० २।१।३२। कर्तृकर्मणोः कृति २।३।६५। कर्तृकर्मणोश्च ३।३।१२७। कर्तृस्थे चाशरीरे १।३।३७। कत्रींजींवपुरुष० ३।४।४३। कर्मण उकञ् ५।१।१०३। कर्मणा यमभि० १।४।३२। कर्मणि घटोऽठच् ५।२।३५।

कर्मणि च २।२।१४। कर्मणि च येन ३।३।११६। कर्मणि दृशि० ३।४।२९। कर्मणि द्वितीया २।३।२। कर्मणि भृतौ ३।२।२२। कर्मणि हनः ३।२।९३। कर्मणीनि ३।२।९३। कर्मणो रोमन्थ० ३।१।१५। कर्मण्यग्न्या० ३।२।९२। कर्मण्यण् ३।२।१। कर्मण्यधिकरणे ३।३।९३। कर्मण्याक्रोशे ३।४।२५। कर्मधारयवदु० ८।१।८१। कर्मधारयेऽनिष्ठा ६।२।४६। कर्मन्दकृशा० ४।३।१११। कर्मप्रवचनीययुक्ते २।३।८। कर्मप्रवचनीयाः १।४।८३। कर्मवत्कर्मणा ३।१।८७। कर्मवेषाद्यत् ५।१।१००। कर्मव्यतिहारे ३।३।४३। कर्माध्ययने वृत्तम् ४।४।६३। कर्षात्वतो घ० ६।१।१५९। कलापिनोऽण् ४।३।१०८। कलापिवैशम्पा० ४।३।१४। कलाप्यश्वत्थय० ४।३।४८। कलेर्डक् ४।२।८। कल्याण्यादी० ४।१।१२६। कवं चोष्णे ६।३।१०७। कव्यध्वरपृतन० ७।४।३९। कषादिषु यथा० ३।४।४६।

कष्टाय क्रमणे ३।१।१४। कस्कादिषु च ८।३।४८। कस्य च दः ५।३।७२। कस्येत् ४।२।२५। काण्डाण्डादी० ५।२।१११। काण्डान्तात्क्षेत्रे ४।१।२३। कानाम्रेडिते ८।३।१२। का पथ्यक्षयोः ६।२।१०४। कापिश्याः ष्फक् ४।२।९९। कामप्रवेदने ३।३।१५३। काम्यच्च ३।१।९। कारकाद्दत ६।२।१४८। कारके १।४।२३। करनाम्नि च ६।३।१०। कारस्करो वृक्षः ६।१।१५६। कारे सत्यागदस्य ६।३।७०। कार्तकौजपादप० ६।२।३७। कार्मस्ताच्छील्ये ६।४।१७२। कालप्रयोजनाः ५।२।८१। कालविभागे ३।३।१३७। कालसमयवे० ३।३।१६७। कालाः २।१।२८। कालाः परिमा० २।२।५। कालाच्च ५।४।३३। कालाहुञ् ४।३।११। कालात् ५।१।७८। कालात्साधु पु० ४।३।४३। कालाद्यत् ५।१।१०७। कालाध्वनोरत्यन्त० २।३।५। कालेभ्यो भववत् ४।२।३४।

कालोपसर्जने च १।२।५७। काव्यपुरीषपुरी० ३।२।६५। काश्यपकौशि० ४।३।१०३। काश्यादिभ्य० ४।२।११६। कासूगोणीभ्यां० ५।३।९०। कास्तीराजस्तु ६।१।१५५। कास्त्रत्ययादाम ३।१।३५। किंकिलास्त्य० ३।३।१४६। किं क्रियाप्रश्ने ८।१।४४। किं क्षेपे २।१।६४। कियत्तदो निर्धा० ५।३।९२। किंवृत्तं च चिदु० ८।१।४८। किंवृत्ते लिङ् ३।३।१४४। किंवृत्ते लिप्सा ३।३।६। किंसर्वनामबहु० ५।३।२। कितः ६।१।१६५। किति च ७।२।११८। किदाशिषि ३।४।१०४। किमः कः ७।२।१०३। किमः क्षेपे ५।४।७०। किमः संख्याप० ५।२।४१। किमश्च ५।३।२५। किमिदंभ्यां वो ५।२।४०। किमेत्तिङव्य० ५।४।११। किमोऽत् ५।३।१२। किरतौ लवने ६।१।१४०। किरश्च पञ्चभ्यः ७।२।७५। किसरादिभ्यः ४।४।५३। कुगतिप्रादयः २।२।१८। कुटीशमीशुण्डा ५।३।८८।

कुण्डं वनम् ६।२।१३६। कु तिहोः ७।२।१०४। कुत्वा डुपच् ५।३।८९। कुत्सने च ८।१।६९। कुत्सितानि २।१।५३। कुत्सिते ५।३।७४। कुप्वोः 🖂 क 🖂 पौ च ८।३।३७। कुमति च ८।४।१३। कुमहद्भयाम० ५।४।१०५। कुमारश्रमणादि० २।१।७०। कुमारशीर्षयो० ३।२।५१। कुमारश्च ६।२।२६। कुमर्या वयसि ६।२।९५। कुमुदनडवेतसे० ४।२।८७। कुम्भपदीषु च ५।४।१३९। कुरुगाईपतरि ६।२।४२। कुरुनादिभ्यो० ४।१।१७२। कुर्वादिभ्यो ण्यः ४।१।१५१। कुलकुक्षिग्रीवा० ४।२।९६। कुलटाया वा ४।१।१२७। कुलत्थकोपधादण् ४।४।४। कुलात्खः ४।१।१३९। कुलालादिभ्यो० ४।३।११८। कुलिजाल्लुक्खौ ५।१।५५। कुल्माषादञ् ५।२।८३। कुशायाच्छः ५।३।१०५। कुषिरजोः प्राचां ३।१।९०। कुसीददशैकाद० ४।४।३१। कुसूलकूपकुम्भ० ६।२।१०२। कुस्तुम्बुरूणि ६।१।१४३।

कुहोशुः ७।४।६२। कुलतीरतूल० ६।२।१२१। कूलसूदस्थल० ६।२।१२९। कृकणपर्णाद्धार० ४।२।१४५। कृच्छ्रगहनयोः ७।२।२२। कुञः प्रतियत्ने २।३।५३। कुञः श च ३।३।१००। कञो द्वितीयतृ ० ५ । ४ । ५८ । कुञो हेतुताच्छी० ३।२।२०। कृञ्चानुप्रयुज्य० ३।१।४०। कृतलब्धक्रीत० ४।३।३८। कृते ग्रन्थे ४।३।११६। कृत्तद्धितसमा० १।२।४६। कृत्यचः ८।४।२९। कृत्यतुल्याख्या० २।१।६८। कृत्यल्युटो बहु० ३।३।११३। कृत्याः ३।१।९५। कृत्यानां कर्तरि २।३।७१। कृत्यार्थे तवैके० ३।४।१४। कृत्याश्च ३।३।१७१। कृत्यैरधिकार्थ० २।१।३३। कृत्यैर्ऋणे २।१।४३। कृत्योकेष्णुच्चा० ६।२।१६०। कृत्वोर्थप्रयोगे २।३।६४। कुदतिङ् ३।१।९३। कृत्मेजन्तः १।१।३९। कृपो रो लः ८।२।१८। कृभ्वस्तियोगे ५।४।५०। कुमुद्रहिभ्य्श्छ० ३।१।५९। कृवेश्छन्दिस ७।४।६४।

कृसृभृवृस्तुद्भ० ७।२।१३। कृ धान्ये ३।३।३०। केकयमित्रयुप्र० ७।३।२। केऽणः ७।४।१३। केदाराद्यञ्च ४।२।४०। केवलमामक ४।१।३०। केशाद्वोऽन्यतर० ५।२।१०९। केशाश्वाभ्यां प० ४।२।४८। कोः कत्तत्पुरु० ६।३।१०१। कोपधाच्च ४।२।७९। कोपधाच्च ४।३।१३७। कोपधादण् ४।२।१३२। कोशाहुञ् ४।३।४२.। कौपिञ्जलहास्ति० ४।३।१३२। कौमारापूर्ववचने ४।२।१३। कौरव्यमाण्डूका० ४।१।१९। कौशल्यकार्मा० ४।१।११५। क्ङिति च १।१।५। क्रक्तवतू निष्ठा १।१।२६। क्तस्य च वर्तमाने २।३।६७। क्तांदल्पाख्यायाम् ४।१।५१। क्तिच्कौ च स० ३।३।१७४। क्ते च ६।२।४५। क्तेन च पूजायाम् २।२।१२। क्तेन नञ्चिशि० २।१।६०। क्तेनाहोरात्रा० २।१।४५। क्ते नित्यार्थे ६।२।६१। क्तोऽधिकरणे च ३।४।७६। क्त्रेर्मम् नित्यम् ४।४।२०। क्तवा च २।२।२२।

क्त्वापि च्छन्द ७।१।३८। क्तिव स्कन्दिस्य० ६।४।३१। क्त्वो यक् ७।१।४७। क्यङ्मानिनोश्च ६।३।३६। क्यचि च ७।४।३३। क्यच्च्योश्च ६।४।५०। क्याच्छन्दसि ३।२।१७०। क्रतुयज्ञेभ्यश्च ४।३।६८। क्रत्वथादिसूत्रा० ४।२।६०। क्रतौ कुण्डपा० ३।१।१३०। क्रत्वादयश्च ६।२।११८। क्रमः परस्मैप० ७।३।७६। क्रमश्च क्तिव ६।४।१८। क्रमादिभ्यो० ४।२।६१। क्रय्यस्तदर्थे ६।१।८२। क्रव्ये च ३।२।६९। क्रियार्थोपपदस्य २।३।१४। क्रियासमभिहारे ३।४।२। क्रीङ्जीनां णौ ६।१।४८। क्रीडोऽनुसंपिर १।३।२१। क्रीतवत्परिमा० ४।३।१५६। क्रीतात्करणपूर्वात् ४।१।५०। क्रुधद्रुहेर्घ्यासू० १।४।३७। क्रुधद्रुहोरुपसृष्ट० १।४।३८। क्रधमण्डार्थेभ्य० ३।१।१५१। क्रौड्यादिभ्यश्च ४।१।८०। क्र्यादिभ्यः श्ना ३।१।८१। क्लिशः क्त्वा ७।२।५०। क्वणो वीणायां च ३।३।६५। क्वस्थ ३।२।१०७।

क्वाति ७।२।१०५। क्विन्त्रत्ययस्य कुः ८।२।६२। क्विप् च ३।२।७६। क्षत्राद्धः ४।१।१३८। क्षयो निवासे ६।१।२०१। क्षय्यजय्यौ श ६।१।८१। क्षायो मः ८।२।५३। क्षिप्रवचने लृट् ३।३।१३३। क्षियः ६।४।५९। क्षियाशीः प्रैषेषु ८।२।१०४। क्षियो दीर्घात् ८।२।४६। क्षिराहुञ् ४।२।२०। क्षुद्रजन्तवः २।४।८। क्षुद्राभ्यो वा ४।१।१३१। क्षुद्राभ्रमरवट० ४।३।११९। क्षुब्धस्वान्त० ७।२।१८। क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९। क्षुल्लकश्च वैश्व० ६।२।३९। क्षेत्रियच्परक्षेत्रे ५।२।९२। क्षेपे २।१।४७। क्षेपे ६।२।१०८। क्षेमप्रियमद्रे ० ३।२।४४। क्सस्याचि ७।३।७२। खः सर्वधुरात् ४।४।७८। ख च ४।४।१३२। खिच ह्रस्वः ६।४।९४। खट्वा क्षेपे २।१।२६। खण्डिकादि० ४।२।४५। खनो घ च ३।३।१२५।

खरवसानयोर्वि० ८।३।१५। खरि च ८।४।५५। खलगोरथात् ४।२।५०। खलयवमाषतिल० ५।१।७। खार्या ईकन् ५।१।३३। खार्याः प्राचाम् ५।४।१०१। खित्यनव्ययस्य ६।३।६६। खिदेश्छन्दसि ६।१।५२। ख्यत्यात्परस्य ६।१।११२।

ग

गतिकारकोप० ६।२।१३९। गतिबुद्धिप्रत्यव० १।४।५२। गतिरनन्तरः ६।२।४९। गतिर्गतौ ८।१।७०। गतिश्च १।४।६०। गत्यर्थकर्मणि २।३।१२। गत्यर्थलोटा ८।१।५१। गत्यर्थाकर्मक० ३।४।७२। गत्वरश्च ३।२।१६४। गदमदचरयम० ३।१।१००। गन्तव्यपण्यं ६।२।१३। गन्धनावक्षेपण० १।३।३२। गन्धस्येदुत्पृति० ५।४।१३५। गमः क्वौ ६।४।४०। गमश्च ३।२।४७। गमहनजनखन० ६।४।९८। गमेरिट् परस्मै० ७।२।५८। गम्भीराञ्जः ४।३।५८। गर्गादिभ्यो यञ् ४।१।१०५। गर्तोत्तरपदा० ४।२।१३७।

गर्हायां लडपि ३।३।१४२। गर्हीयां च ३।३।१४९। गवाश्वप्रभृतीनि २।४।११। गवियुधिभ्यां ८।३।९५। गः स्थकन् ३।१।१४६। गहादिभ्यश्च ४।२।१३८। गाङ्क्रुटादिभ्यो० १।२।१। गाङ् लिटि २।४।४९। गाण्ड्यजगात्० ५।२।११०। गातिस्थाघुपा० २।४।७७। गाथिविदिथिके० ६।४।१६५। गाधलवणयोः ६।२।४। गापोष्टक् ३।२।८। गिरेश्च सेनक० ५।४।११२। गुडादिभ्यष्ठञ् ४।४।१०३। गुणवचनब्राह्म० ५।१।१२४। गुणोऽपृक्ते ७।३।९१। गुणो यङ्लुकोः ७।४।८२। गुणोऽर्तिसंयो० ७।४।२९। गुपूधूपविच्छि० ३।१।२८। गुपेश्छन्दसि ३।१।५०। गुप्तिज्किद्भ्यः सन् ३।१।५। गुरोरनृतोऽनन्त्य० ८।२।८६। गुरोश्च हलः ३।३।१०३। गृधिवञ्च्योः प्र० १।३।६९। गृष्ट्यादिभ्यश्च ४।१।१३६। गृहपतिना संयुक्ते ४।४।९०। गेहे कः ३।१।१४४। गोः पादान्ते ७।१।५७। गोचरसंचरव० ३।३।११९।

गोतन्तियवं पाले ६।२।७८। गोतो णित् ७।१।९०। गोत्रक्षत्रियाख्ये ४।३।९९। गोत्रचरणा० ५।१।१३४। गोत्रचरणादुञ् ४।३।१२६। गोत्रिस्रयाः ४।१।१४७। गोत्रादङ्कवत् ४।३।८०। गोत्राद्यून्यस्त्रि० ४।१।९४। गोत्रान्तेवासि० ६।२।६९। गोत्रावयवात् ४।१।७९। गोत्रे कुञ्जादिभ्यः ४।१।९८। गोत्रेऽलुगचि ४।१।८९। गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्र० ४।२।३९। गोद्ध्यचोऽसंख्या ५।१।३९। गोधाया ढूक् ४।१।१२९। गोपयसोर्यत् ४।३।१६०। गोपुच्छाडुञ् ४।४।६। गोयवाग्वोश्च ४।२।१३६। गोरतद्धितलुकि ५।४।९२। गोबिडालसिंह० ६।२।७२। गोश्च प्रीषे ४।३।१४५। गोषदादिभ्यो० ५।२।६२। । गोष्ठात्खञ्भूत० ५।२।१८। गोष्पदं सेविता ६।१।१४५। गोस्त्रियोरुपस० १।२।४८। गौः सादसादि ६।२।४१। ग्रन्थान्ताधिके ६।३।७९। ग्रसितस्कभित० ७।२।३४। ग्रहवृद्निश्चिगमश्च ३।३।५८। ग्रहिज्यावयिव्य० ६।१।१६।

यहोऽलिटि दीर्घः ७।२।३७।

प्रामः शिल्पिनि ६।२।६२।

प्रामकौटाभ्यां च ५।४।९५।

प्रामजनपदैकदे० ४।३।७।

प्रामजनबन्धुभ्य० ४।२।४३।

प्रामारपर्यनुपूर्वात् ४।३।६१।

प्रामाद्यख्ञौ ४।२।९४।

प्राम्यपशुसङ्घेष्व० १।२।७३।

प्रीवाभ्योऽण्च ४।३।५७।

प्रीष्मावरसमाद् ४।३।४६।

प्रोष्मावरसमाद् ४।३।४९।

प्रो यङि ८।२।२०।

ग्लाजिस्थश्च ३।२।१३९।

घकालतनेषु ६।३।१७।
घच्छौ च ४।४।११७।
घजः सास्यां ४।२।५८।
घञपोश्च २।४।३८।
घञि च भाव० ६।४।२७।
घनिलचौ च ५।३।७९।
घरूपकल्पचेलड् ६।३।४३।
घसिभसोर्हिल० ६।४।१००।
घुमास्थागापा ६।४।६६।
घुषिरविशब्दने ७।२।२३।
घोलाँपो लेटि ७।२।७०।
घोषादिषु च ६।२।८५।
घ्वसोरेद्धाव० ६।४।११९।

ङमो ह्रस्वादचि ८।३।३२। ङिय च ६।१।२१२। ङसिङसोश्च ६।१।११०। ङसिङ्चोः स्मा० ७।१।१५। डिच्च १।१।५३। डिति हस्वश्च १।४।६। डेप्रथमयोरम् ७।१।२८। डेपाम्नद्याम्नीभ्यः ७।३।११६। डेपीः ७।१।१३। ङ्णोः कुक्टुक्शरि ८।३।२८। ङ्यापोः संज्ञा० ६।३।६३। ङ्याप्रातिपदि० ४।१।१। ङ्याएछन्दसि ६।१।१७८।

च

चिक्षिङः ख्याञ् २।४।५४। चङि ६।१।११। चड्यन्यतर० ६।१।२१८। चजोः कु घिण्यतोः ७।३।५२। चटकाया ऐरक् ४।१।१२८। चतुरः शसि ६।१।१६७। चतुरनडुहोरा० ७।१।९८। चतुर्थी चाशिष्या० २।३।७३। चतुर्थी तदर्था० २।१।३६। चतुर्थी तदर्थे ६।२।४३। चतुर्थी संप्रदाने २।३।१३। चतुर्थ्यथें बहुलम् २।२।६२। चतुष्पादो गर्भि० २।१।७१। चतुष्पाद्भ्यो० ४।१।१३५। चनचिदिव० ८।१।५७। चरणे ब्रह्मचा० ६।३।८६। चरणेभ्यो धर्म० ४।२।४६। चरति ४।४।८।

चरफलोश्च ७।४।८७। चरेष्टः ३।२।१६। चर्मणोऽञ् ५।१।१५। चर्मोदरयोः पूरेः ३।४।३१। चलनशब्दा० ३।२।१४८। चवायोगे प्रथमा० ८।१।५९। चादयोऽसत्वे १।४।५७। चादिलोपे विभा० ८।१।६३। चादिषु च ८।१।५८। चायः की ६।१।२१। चायः की ६।१।३५। चार्थे द्वन्द्वः २।२।२९। चाहलोप एवे० ८।१।६२। चिणो लुक् ६।४।१०४। चिण्णमुलोर्दीर्घो**० ६।४।**९३। चिण्ते पदः ३।१।६०। चिण्भावकर्मणोः ३।१।६६। चितः ६।१।१६३। चितेः कपि ६।३।१२७। चित्तवति नित्यम् ५।१।८९। चित्याग्निचि० ३।१।१३२। चित्रीकरणे च ३।३।१५०। चिदिति चोप० ८।२।१०१। चिन्तिपूजि० ३।३।१०५। चिस्फुरोणीं ६।१।५४। चीरमुपमानम् ६।२।१२७। चुटू १।३।७। चूर्णीदिनिः ४।४।२३। चूर्णादीन्यप्रा० ६।२।१३४। चेलखेटकटुक० ६।२।१२६। चेले क्रोपेः ३।४।३३। चोः कुः ८।२।३०। चौ ६।१।२२२। चौ ६।३।१३८। च्छ्वोः शूडनु० ६।४।१९। च्ल लुङ ३।१।४३। च्लेः सिच् ३।१।४४। च्वौ च ७।४।२६।

### छ

छगलिनो ढि० ४।३।१०९। छ च ४।२।२८। छत्रादिभ्यो णः ४।४।६२। छदिरुपधिबलेर्डञ् ५।१।१३। छन्दिस गत्यर्थे० ३।३।१२९। छन्दिस घस् ५।१।१०६। छन्दसि च ५।१।६७। छन्दसि च ५।४।१४२। छन्दसि च ६।३।१२६। छन्दिसि ठञ् ४।३।१९। छन्दिस निष्ट० ३।१।१२३। छन्दसि परि० ५।२।८९। छन्दिस परेऽपि १।४।८१। छन्दिस पुनर्व० १।२।६१। छन्दिस लिट्० ३।२।१०५। छन्दिस लुङ्लङ्० ३।४।६। छन्दसि वनस० ३।२।२७। छन्दिस वा प्रा० ८।३।४९। छन्दिस शायज० ३।१।८४। छन्दिस सहः ३।२।६३। छन्दसीरः ८।२।१५।

छन्दसो निर्मिते ४।४।९३। छन्दसो यदणौ ४।३।७१। छन्दस्यनेकमपि० ८।१।३५। छन्दस्यपि दृश्यते ६।४।७३। छन्दस्यपि दृश्यते ७।१।७६। छन्दस्युभयथा ३।४।११७। छन्दस्युभयथा ६।४।५। छन्दस्युभयथा ६।४।८६। छन्दस्यृदवग्रहात् ८।४।२६। छन्दागौक्थि० ४।३।१२९। छन्दोनाम्नि च ३।३।३४। छन्दोनाम्नि च ८।३।९४। छन्दोब्राह्मणानि ४।२।६६। छात्र्यादयः शा० ६।२।८६। छादेर्घेऽद्व्युपस० ६।४।९६। छाया बाहुल्ये २।४।२२। छे च ६।१।७३। छेदादिभ्यो नि० ५।१।६४।

जश्शसोः शिः ७।१।२०।
जिक्षित्यादयः षट् ६।१।६।
जङ्गलधेनुवल० ७।३।२५।
जनपदतद० ४।२।१२४।
जनपदशब्दा० ४।१।१६८।
जनपदिनां ज० ४।३।१००।
जनपदे लुप् ४।२।८१।
जनसनखन० ३।२।६७।
जनसनखनां स० ६।४।४२।
जनिकर्तुः प्रकृतिः १।४।३०।
जनिता मन्त्रे ६।४।५३।

जनिवध्योश्च ७।३।३५। जपजभदहदश० ७।४।८६। जम्ब्वा वा ४।३।१६५। जम्भासुहरित० ५।४।१२५। जयः करणम् ६।१।२०२। जराया जरस० ७।२।१०१। जल्पभिक्षकुट्ट० ३।२।१५५। जसः शी ७।१।१७। जिस च ७।३।१०९। जहातेश्च ६।४।११६। जहातेश्च क्तिव ७।४।४३। जागरूकः ३।२।१६५। जाग्रोऽविचिण्ण० ७।३।८५। जातरूपेभ्यः ४।३।१५३। जातिकालसु० ६।२।१७०। जातिनाम्नः कन् ५।३।८१। जातिरप्राणिनाम् २।४।६। जातुयदोर्लिङ् ३।३।१४७। जातेरस्रीविष० ४।१।६३। जातेश्च ६।३।४१। जात्यन्ताच्छ ब० ५।४।९। जात्याख्याया० १।२।५८। जात्वपूर्वम् ८।१।४७। जानपद्कुण्ड० ४।१।४२। जान्तनशां वि० ६।४।३२। जायाया निङ् ५।४।१३४। जालमानायः ३।३।१२४। जासिनिप्रहण० २।३।५६। जिघ्रतेर्वा ७।४।६। जिद्क्षिविश्री० ३।२।१५७।

जिह्नामूलाङ्ग्० ४।३।६२। जीर्यतेरतृन् ३।२।१०४। जीवति तु ४।१!१६३। जीविकार्थे चा० ५।३।९९। जीविकोपनिष० १।४।७९। जुचङ्क्रम्यद० ३।२।१५०। जुष्टार्पिते च ६।१।२०९। जुसि च ७।३।८३। जुहोत्यादिभ्यः २।४।७५। जृत्रश्च्योः क्त्वि ७।२।५५। जृस्तम्भुम्रुचुम्लु० ३।१।५८। जे प्रोष्ठपदानाम् ७।३।१८। ज्ञाजनोर्जा ७।३।७९। ज्ञाश्रुस्मृदृशां १।३।५७। ज्ञोऽविदर्थस्य २।३।५१। ज्य च ५।३।६१। ज्यश्च ६।१।४२। ज्यादादीयसः ६।४।१६०। ज्योतिरायुषः ८।३।८३। ज्योतिर्जनपदरा० ६।३।८५। ज्योत्स्नातमि० ५।२।११४। ज्वरत्वरिस्रव्य० ६।४।२०। ज्वलितिक० ३।१।१४०। झ

झयः ५।४।१११। झयः ८।२।१०। झयो होऽन्यतर० ८।४।६२। झरो झरि सवर्णे ८।४।६५। झलां जशोऽन्ते ८।२।३९। झलो जश्झशि ८।४।५३। झलो झिल ८।२।२६। झल्युपोत्तमम् ६।१।१८०। झषस्तथोधोंऽधः ८।२।४०। झस्य रन् ३।४।१०५। झेर्जुस् ३।४।१०८। • झोऽन्तः ७।१।३।

#### তা

ञितश्च तत्प्रत्य० ४।३।१५५। ञीतः क्तः ३।२।१८७। ञ्नित्यादि० ६।१।१९७। ञ्यादयस्तद्रा० ५।३।११९।

#### ड

टाङिसिङसामि० ७।१।१२।
टाबृचि ४।१।९।
टिङ्घाणञ्द्वय० ४।१।१५।
टित आत्मनेप० ३।४।७९।
टेः ६।४।१४३।
टेः ६।४।१५५।
टितोऽथुच् ३।३।८९।
ठ

ठक्छौ च ४।२।८४।
ठगायस्थानेभ्यः ४।३।७५।
ठञ्कवचिनश्च ४।२।४१।
ठस्येकः ७।३।५०।
ठाजादावृर्ध्वं द्वि० ५।३।८३।
ड

डः सि धुट् ८।३।२९। डति च १।१।२५। डाबुभाभ्याम० ४।१।१३। डि्वतः क्त्रिः ३।३।८८।

### ढ

ढिक लोपः ४।१।१३३। ढक्च मण्डूकात् ४१।११९। ढश्छन्दसि ४।४।१०६। ढे लोपोऽकद्रवाः ६।४।१४७। ढो ढे लोपः ८।३।१३। ढूलोपे पूर्वस्य० ६।३।१११।

#### ण

णचः स्त्रियामञ् ५।४।१४। णलुत्तमो वा ७।१।९१। णितश्च १।३।७४। णिजां त्रयाणां ७।४।७५। णिनि ६।२।७९। णिश्रिद्रसु० ३।१।४८। णेरणौ यत्कर्म० १।३।६७। णेरध्ययने वृत्तम् ७।२।२६। णेरनिटि ६।४।५१। णेर्विभाषा ८।४।३०। णेश्छन्दसि ३।२।१३७। णो नः ६।१।६५। णौ गमिरबोधने २।४।४६। णौ चङ्युपधाया० ७।४।१। णौ च संश्रङोः २।४।५१। णौ च संश्रङोः ६।१।३१। ण्य आवश्यके ७।३।६५। ण्यक्षत्रियार्ष० २।४।५८। ण्यासश्रन्थो० ३।३।१०७। ण्युट् च ३।३।१४७। ण्वुल्तृचौ ३।१।१३३।

त

तङानावत्मने० १।४।१००। तत आगतः ४।३।७४। तत्पुरुषः २।१।२२। तत्पुरुषः समा० १।२।४२। तत्पुरुषस्याङ्गु० ५।४।८६। तत्पुरुषे कृति ६।३।१४। तत्पुरुषे तेल्यार्थ० ६।२।२। तत्पुरुषे शाला० ६।२।१२३। तत्पुरुषोऽनञ्च० २।४।१९। तत्प्रकृतवचने ५।४।२१। तत्त्रत्यनु० ४।४।२८। तत्प्रत्ययस्य ७।३।२९। तत्त्रयोजको० १।४।५४। तत्र २।१।४६। तत्र कुशलः ५।२।६३। तंत्र च दीयते ५।१।९६। तत्र जातः ४।३।२५। तत्र तस्येव ५।१।११६। तत्र तेनेदमिति २।२।२७। तत्र नियुक्तः ४।४।६९। तत्र भवः ४।३।५३। तत्र विहित इति ५।१।४३। तत्र साधुः ४।४।९८। तत्रोद्धतममत्रे० ४।२।१४। तत्रोपपदं सप्त० ३।१।९२। तत्सर्वादेः ५।२।७। तथायुक्तं चानी० १।४।५०। तदधीते तद्वेद ४।२।५९। तद्धीनवचने ५।४।५४।

तदर्थ विकृतेः ५।१।१२। तदर्रति ५।१।६३। तदर्हम् ५।१।११७। तदशिष्यं संज्ञा० १।२।५३। तदस्मिन्नधिक० ५।२।४५। तदस्मिन्नन्नं० ५।२।८२। तदस्मित्रस्ती० ४।२।६७। तदस्मिन्वृ० ५।१।४७। तदस्मै दीयते ४।४।६६। तदस्य तदस्मि० ५।१।१६। तदस्य पण्यम् ४।४।५१। तदस्य परिभाणम् ५।१।५७। तदस्य ब्रह्मचर्यम् ५।१।९४। तदस्य संजातं ५।२।३६। तदस्य सोढम् ४।३।५२। तदस्यां प्रहरण० ४।२।५७। तदस्यास्त्य० ५।२।९४। तदोः सः सा० ७।२।१०६। तदो दा च ५।३।१९। तद् गच्छति पथि० ४।३।८५। तद्धितश्चासर्व० १।१।३८। तद्धितस्य ६।१।१६४। तिद्धिताः ४।१।७६। तद्धितार्थोत्तर० २।१।५१। तद्धितेष्वचामा० ७।२।११७। तद्युक्तात्कर्मणो० ५।४।३६। तद्राजस्य बहुषु० २।४।६२। तद्वहति रथयुग० ४।४।७६। तद्वानासामुप० ४।४।१२५। तनादिकुञ्भ्य० ३।१।७९।

तनादिभ्यस्त० २।४।७९। तनिपत्योश्छन्दः ६।४।९९। तनुकरणे तक्षः० ३।१।७६। तनोतेर्यिक ६।४।४४। तनोतेर्विभाषा ६।४।१७। तन्त्रादिचराप० ५।२।७०। तपःसहस्राभ्यां ५।२।१०२। तपरस्तत्कालस्य १।१।७०। तपस्तपः कर्म० ३।१।८८। तपोऽनुतापे ३।१।६५। तप्तनप्तनथनाश्श ७।१।४५। तमधीष्टो भृतो ५।१।८०। तयोरेव कृत्य० ३।४।७०। तयोर्दार्हिलौ च ५।३।२०। तयोर्घ्वावचि ८।२।१०८। तरति ४।४।५। तरप्तमपौ घः १।१।२२। तवकममकावेक० ४।३।३। तवममौ ङसि ७।२।९६। तवै चान्तश्च ६।२।५१। तव्यत्तत्वानीयरः ३।१।९६। तिसलादिष्वाकृ० ६।३।३५। तसिश्च ४।३।११३। तसेश्च ५।३।८। तसौ मत्वर्थे १।४।१९। तस्थस्थमिपां० ३।४।१०१। तस्माच्छसो नः ६।१।१०३। तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६७। तस्मात्रुडचि ६।३।७४। तस्मानुड् द्विहलः ७।४।७१।

हस्मित्रणि च ४।३।२। तस्मित्रिति १।१।६६। तस्मै प्रभवति ५।१।१०१। तस्मै हितम् २।१।५। तस्य च दक्षि० ५।१।९५। तस्य तात् ७।१।४४। तस्य धर्म्यम् ४।४।४७। तस्य निमित्तं ५।१।३८। तस्य निवासः ४।२।६९। तस्य निवासः ४।२।६९। तस्य परमाम्रेङ० ८।१।२। तस्य पाकमूले ५।२।२४। तस्य पूरणे डट् ५।२।४८। तस्य भावस्त्व० ५।१।११९। तस्य लोपः १।३।९। तस्य वापः ५।१।४५। तस्य विकारः ४।३।१३४। तस्य व्याख्यान० ४।३।६६। तस्य समूहः ४।२।३७। तस्यादित उदा० १।२।३२। तस्यापत्यम् ४।१।९२। तस्येदम् ४।३।१२०। तस्येश्वरः ५।४।४२। ताच्छील्यव० ३।२।१२९। तादौ च निति ६।२।५०। तान्येकवचन० १।४।१०२। ताभ्यामन्यत्रो० ३।४।७५। तालादिभ्योऽण् ४।३।१५२। तावतिथं ग्रहण० ५।२।७७। तासस्त्योर्लोपः ७।४।५०।

तासि च क्लपः ७।२।६०। तास्यनुदात्ते । ६।१।१८६। तिककितवादि० २।४।६८। तिकादिभ्यः ४।१।१५४। तिङश्च ५।३।५६। तिङस्रीणि त्री० १।४।१०१। तिङि चोदात्त० ८।१।७१। तिङो गोत्रादी० ८।१।२७। तिङ्ङतिङः ८।१।२८। तिङ्शित्सार्व० ३।४।११३। ति च ७।४।८९। तितुत्रतथसिसुसर० ७।२।९। तित्तिरिवरतन्तु० ४।३।१०२। तित्स्वरितम् ६।१।१८५। तिप्तस्झिसिप्य० ३।४।७८। तिप्यनस्तेः ८।२।७३। तिरसस्तिर्यलोपे ६।३।९४। तिरसोऽन्यतर० ८।३।४२। तिरोऽन्तधौँ १।४।७१। तिर्यच्यपवर्गे ३।४।६०। ति विंशतेर्डिति ६।४।१४२। तिष्ठतेरित् ७।४।५। तिष्ठद्वप्रभृतीनि २।१।१७। तिष्यपुनर्वस्वो० १।२।६३। तिसृभ्यो जसः ६।१।१६६। तीररूप्योत्तरप० ४।२।१०६। तीर्थे ये ६।३।८७। तीषसहलुभरुष० ७।२।४८। तुमाद्धन् ४।४।११५। तुजादीनां दीर्घो० ६।१।७।

त्दादिभ्यः शः ३।१।७७। तुन्दशोकयोः परि० ३।२।५। तुन्दादिभ्य० ५।२।११७। तुन्दिबलिवटे० ५।२।१३९। तुपश्यपश्यताहैः ८।१।३९। तुभ्यमह्मौ ङिय ७।२।९५। तुमर्थाच्च भावव० २।३।१५। तुमर्थे सेसेनसेऽसे० ३।३।९। तुमुन्ण्वुलौ क्रि० ३।३।१०। तुरिष्ठेमेयः सु ६।४।१५४। तुरुस्तुशर्म्थमः ७।३।९५। तुल्यार्थैरतुलो० २।३।७२। तुल्यास्यप्रयत्नं १।१।९। तुश्छन्दसि ५।३।५९। तुह्योस्तातङा० ७।१।३५। तूदीसलातुरवर्म० ३।४।९४। तूष्णीमि भुवः ३।४।६३। तृजकाभ्यां कर्तरि २।२।१५। तृज्वत्क्रोष्टुः ७।१।९५। तृणह इम् ७।३।९२। तृणे च जातौ ६।३।१०३। तृतीया कर्मणि ६।२।४८। तृतीया च होश्छ० २।३।३। तृतीया तत्कृता० २।१।३०। तृतीयादिषु भा० ७।१।७४। तृतीयाप्रभृती० २।२।२१। तृतीयार्थे १।४।८५। तृतीयासप्तम्यो० २।४।८४। तृतीयासमासे १।१।३०। तृन् ३।२।१३५।

तृषिमृषिकृषेः १।२।२५। तुफलभजत्रपश्च ६।४।१२२। ते तद्राजाः ४।१।१७४। तेन क्रीतम् ५।१।३७। तेन तुल्यं क्रि० ५।१।११५। तेन दीव्यति ४।४।२। तेन निर्वृत्तम् ४।२।६८। तेन निर्वृत्तम् ५।१।७९। तेन परिज्य्यल० ५।१।९३। तेन प्रोक्तम् ४।३।१०१। तेन यथाकथा ५।१।९८। तेन रक्तं रागात् ४।२।१। तेन वित्तश्च० ५।२।२६। तेन सहेति तुल्य० २।२।२८। तेनैकदिक् ४।३।११२। ते प्राग्धातोः ४।१।८०। तेमयावेकवचन० ८।१।२२। तोः षि ८।४।४३। तोर्लि ८।४।६०। तौ सत् ३।२।१२७। त्यदादिषु दृशो० ३।२।६०। त्यदादीनामः ७।२।१०२। त्यदादीनि च १।१।७४। त्यादादीनि सर्वै० १।२।७२। त्यागरागहासे० ६।१।२१६। त्रपुजतुनोः षुक् ४।३।१३८। त्रसिगृधिधृषि० ३।२।१४०। त्रिंशच्चत्वारिंश० ५।१।६२। त्रिककुत्पर्वते ५।४।१४७। त्रिचत्रोः स्त्रियां ७।२।९९।

त्रिप्रभृतिषु शा० ८।४।५०। त्रेः संप्रसारणं च ५।२।५५। त्रेस्नयः ६।३।४८। त्रेस्नयः ७।१।५३। त्वमाकेवचने ७।२।९७। त्वामौ द्वितीयायाः ८।१।२३। त्वाहौ सौ ७।२।९४। त्वे च ६।३।६४।

थट् च च्छन्दिस ५।२।५०। थिल च सेटि ६।४।१२१। थिल च सेटीड० ६।१।१९६। थाथघञ्काजिब० ६।२।१४४। थासः से ३।४।८०। था हेतौ चच्छ० ५।३।२६। थो न्थः ७।१।८७।

दंशसञ्जस्वज्ञां ६।४।२५।
दक्षिणादाच् ५।३।३६।
दक्षिणापश्चात्पुर० ४।२।९८।
दक्षिणोर्मा लुब्ध० ५।४।१२६।
दक्षिणोत्तराभ्या० ५।३।२८।
दण्डव्यवसर्गयोश्च ५।४।२।
दण्डव्यवसर्गयोश्च ५।४।२।
दण्डादिभ्यो यत् ५।१।६६।
दद्यतिद्धात्यो० ३।१।१३९।
दधस्तथोश्च ८।२।३८।
दधस्तथोश्च ८।२।३८।
दध्मछक् ४।२।१८।
दन्त उन्नत ५।२।१०६।
दन्तशिखात्सं० ५।२।११३।

दम्भ इच्च ७।४।५६। दयतेर्दिगिलिटि ७।४।९। दयायासश्च ३।१।३७। दश ७।२।१०९। दश ८।२।७५। दस्ति ६।३।१२४। दाणश्च सा चेच्च० १।३।५५। दाण्डिनायन० ६।४।१७४। दादेर्धातोर्धः ८।२।३२। दाधर्तिदर्धर्ति० ७।४।६५। दाधाध्वदाप् १।१।२०। दाधेट्सिशदस० ३।२।११९। दानीं च ५।३।१८। दामन्यादित्रि ५।३।११६। दामहायनान्ताच्च ४।१।२७। दाम्नीशसयुयुज० ३।२।१८२। दायाद्यं दायादे ६।२।५। दाशगोध्नौ सं० ३।४।७३। दाश्वान्साह्वा० ६।१।१२। दिक्शब्दा ग्राम० ६।२।१०३। दिक्शब्देभ्यः ५।३।२७। दिक्पूर्वपदाटुञ्च ४।३।६। दिक्पूर्वपदाद० ४।२।१०७। दिक्पूर्वपदान्ङीप् ४।१।६०। दिक्संख्ये संज्ञा० २।१।५०। दिगादिभ्यो० ४।३।५४। दिङ्नामान्यन्त० २।२।२६। दित्यदित्यादि० ४।१।८५। दिव उत् ६।१।१३१। दिव औत् ७।१।८४।

दिवः कर्म च १।४।४३। दिवसश्च पृथि० ६।३।३०। दिवस्तदर्थस्य २।३।५८। दिवादिभ्यः ३।१।६९। दिवाविभानि० ३।२।२१। दिवो झल् ६।१।१८३। दिवो द्यावा ६।३।२९। दिवोऽविजिगी० ८।२।४९। दिशो मद्राणाम् ७।३।१३। दिष्टिवितस्त्यो० ६।२।३१। दीङो युडचि ६।४।६३। दीधीवेवीटाम् १।१।६। दीपजनबुधपूरि० ३।१।६१। दीर्घ इणः किति ७।४।६९। दीर्घकाशतुषभ्रा० ६।२।८३। दीर्घजिह्नी च ४।१।५९। दीर्घे च १।४।१२। दीर्घाच्च वरुणस्य ७।३।२३। दीर्घाज्जिसि च ६।१।१०५। दीर्घात् ६।१।७५। दीर्घादटि समान० ८।३।९। दीर्घादाचार्या० ८।४।५२। दीर्घोऽकितः ७।४।८३। दीर्घो लघोः ७।४।९४। दुःखात्रातिलो० ५।४।६४। दुन्योरनुपसर्गे ३।१।१४२। दुरस्युर्द्रविण० ७।४।३६। दुष्कुलाडुक् ४।१।१४२। दुहः कब्धश्च ३।२।७०। दुहश्च ३।१।६३।

दुतस्य भागक० ४।४।१२०। दूराद्धते च ८।२।८४। दूरान्तिकार्थेभ्यो ३।२।३५। दूरान्तिकार्थैः २।३।३४। दृक्स्ववस्त० ७।१।८३। दृग्दृशवतुषु ६।३।८९। दृढः स्थूलबल० ७।२।२०। दृतिकुक्षिकल० ४।३।५६। दृशेः क्वनिप् ३।२।९४। दृशे विख्ये च ३।४।११। दृष्टं साम २।३।४७। देयमृणे ४।३।४७। देये त्रा च ५।४।५५। देवताद्वन्द्वे च ६।२।१४१। देवताद्वन्द्वे च ६।३।२६। देवताद्वन्द्वे च ७।३।२१। देवतान्तात्ता० ५।४।२४। देवपथादिभ्य० ५।३।१००। देवब्रह्मणोरनु० १।२।३८। देवमनुष्यपुरुष० ५।४।५६। देवसुम्नयोर्यजुषि० ७।४।३८। देवात्तल् ५।४।२७। देविकार्शिशपा०७।३।१। देविक्रुशोश्चोप० ३।२।१४७। देशे लुबिलचौ० ५।२।१०५। दैवयज्ञिशौचि० ४।१।८१। दो दद्धोः ७।४।४६। दोषो णौ ६।४।९०। द्यतिस्यतिमा० ७।४।४०। द्यावापृथिवीशु० ४।२।३२। 韓 १६

द्युतिस्वाप्योः ७।४।६७। द्युद्ध्यो लुङि १।३।९१। द्युद्रुभ्यां मः ५।२।१०८। द्युप्रागपागुदक्प्र० ४।२।१०१। द्रवमूर्तिस्पर्शयोः ६।१।२४। द्रव्यं च भव्ये ५।३।१०४। द्रोणपर्वतजीव० ४।१।१०३। द्रोश्च ४।३।१६१। द्वन्द्वं रहस्यम० ८।१।१५। द्वन्द्वमनोज्ञा० ५।१।१३३। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्य० २।४।२। द्वन्द्वाच्चुदषहा० ५।४।१०६। द्वन्द्वाच्छः ४।२।६। द्वन्द्वाद्वन् वैर० ४।३।१२५। द्वन्द्वे धि २।२।३२। द्वन्द्वे च १।१।३१। द्वन्द्वोपतापगर्ह्या० ५।२।१२८। द्वारादीनां च ७।३।४। द्विगुरेकवचनम् २।४।१। द्विगुश्च २।१।२३। द्विगोः ४।१।२१। द्विगोः ४।१।२१। द्विगोछंश्च ५।१।५४। द्विगोर्यप् ५।१।८२। द्विगोर्लुगनपत्ये ४।१।८८। द्विगोर्वा ५।१।८६। द्विगौ क्रतौ ६।२।९७। द्विगौ प्रमाणे ६।२।१२। द्वितीयतृतीयच. २।२।३। द्वितीयाटौस्स्वेनः २।४।३४।

द्वितीया ब्राह्मणे २।३।६०। द्वितीयायां च ३।४।५३। द्वितीयायां च ७।२।८७। द्वितीयाश्रिता० २।१।२४। द्वितीये चानुपाख्ये ६।३।८०। द्वित्रिचतुर्भ्यः ५।४।१८। द्वित्रिपूर्वात्रि० ५।१।३०। द्वित्रिभ्यां ५।४।११५। द्वित्रिभ्यां तय० ५।२।४३। द्वित्रिभ्यामञ्जलेः ५।४।१०२। द्वित्रिभ्यां पाद्द्वार।१९७। द्वित्र्योश्च धमुञ् ५।३।४५। द्विदण्ड्यादिभ्य० ५।४।१२८। द्विर्वचनेऽचि १।१।५९। द्विवचनविभ० ५।३।५७। द्विषत्परयोस्ता० ३।२।३९। द्विषश्च ३।४।११/२। द्विषोऽमित्रे ३।२।१३१। द्विस्तावा त्रि० ५।४।८४। द्विस्त्रिश्चतुरि० ८।३।४३। द्वीपादनुसमुद्रं ४।३।१०। द्वेस्तीयः ५।२।५४। द्वैपवैयाघ्रादञ् ४।२।१२। द्व्यवः ४।१।१२१। द्वयचश्छन्दिस ४।३।१५०। द्वयचोऽतस्तिङः ६।३।१३५। द्वयजृदूब्राह्मण० ४।३।७२। द्व्यञ्मगधकलि० ४।१।१७०। द्वयष्टनः संख्याया० ६।३।४७। द्वयेकयोर्द्धिवचनै० १।४।२२।

ध

<mark>धः कर्म</mark>णि ष्ट्रन् ३।२।१८१। धनगणं लब्धा ४।४।८४। धनहिरण्यात्कामे ५।२।६५। धनुषश्च ५।४।१३२। धन्वयोपधाद्रुञ् ४।२।१२१। धर्म चरति ४।४।४१। धर्मपथ्यर्थन्या० ४।४।९२। धर्मशीलवर्णा० ५।२।१३२। धर्मादिनच्केव० ५।४।१२४। धातुसबन्धे प्रत्य० ३।४।१। धातोः ३।१।९१। धातोः ६।१।१६२। धातोः कर्मणः ३।१।७। धातोरेकाचो० ३।१।२२। धातोस्तन्निमि० ६।१।८०। धात्वादेः षः सः ६।१।६४। धान्यानां भवने ५।२।१। धारेरुत्तमर्णः १।४।३५। धि च ८।२।२५। धिन्विकृण्व्योर० ३।१।८०। धुरो यहुकौ ४।४।७७। धूमादिभ्यश्च ४।२।१२७। धृषिशसी वैया० ७।२।१९। ध्रुवमपायेऽपा० १।४।२४। ध्वमो ध्वात् ७।१।४२। ध्वाङ्क्षेण क्षेपे २।१।४२। न नः क्ये १।४।१५।

न कपि ७।४।१४।

न कर्मव्यतिहारे ७।३।६। नडादिभ्यः फ्रक् ४।१११९९। नक्षत्राद्धः ४।४।१४१। नक्षत्राद्वा ८।३।१००। नखमुखात्संज्ञा० ४।१।५८। न गतिहिंसार्थे० १।३।१५। नगरात्कुत्सन० ४।२।१२८। न गुणादयोऽव० ६।२।७६। न गोपवनादि० २।४।६७। नगोऽप्राणिष्व० ६।३।७७। न गोश्चन्सा० ६।१।१८२। न डिसंबुद्ध्योः ८।१।२४। न च वाहाहैव युक्ते ८।१।२४। न च्छन्दस्य ७।४।३५। नञ् २।२।६। नञः शुचीश्वर० ७।३।३०। नञस्तत्पुरुषात् ५।४।७१। नञो गुणप्रतिषे० ६।२।१५५। नञो जरमरमि० ६।२।११६। नञ्दुःसुभ्यो ५।४।१२१। नञ्सुभ्याम् ३।२।१७२। नडशादाद्डव० ४।२।८८।

न कवतेर्यङि ७।४।६३। 👙 👙 नडादीनां कुक्च ४।२१९१। 🖘 न कोपधायाः ६।३।३७। 🚌 📑 न तिसृचतसृ ६।४।४॥ 🚌 🕬 न क्तिचि दीर्घश्च ६।४।३९। 👙 नते नासिकायाः ५।२।३१। 🕬 न क्त्वा सेट् १।२।१८। किन्नु न तौल्वलिभ्यः २।४।६१। किन्नु न क्रोडादिबहृचः ४।१।५६। 👙 न दण्डमाणवा० ४।३।१३०। 🚁 न क्वादेः ७।३।५९। न दिधपयुआदीनि स्विश्राणः ह नदीपौर्णमास्या० ५।४।११० नदी बन्धुनि ६।२।१०९। नक्षत्रे च लुपि २।३।४५। नदीभिश्च २।१।२०। क्षा १००० नक्षत्रेण युक्तः ४।२।३। न दुहस्नुनमां ३।१।८९। नक्षत्रभ्यो बहु० ४।३।३७। न दृशः ३।१।४७। ्र नद्याः शेषस्या० ६।३।४४। 👙 🦠 ्र नद्यादिभ्या ठक् ४।२।९७। नद्यां मतुप् ४।२।८५। नद्युतश्च ५।४।१५३। न द्व्यवः प्राच्यः ४।२।११३। न धातुलोप आर्ध० १।१।४। न ध्याख्यापृम्० ८।२।५७। न नञ्पूर्वात्तत्पु० ५।१।१२१। न निर्धारणे २।२।१०। न निविभ्याम् ६।२।१८१। ननौ पृष्टप्रति० ३।२।१२१। नन्दिप्रहिपचा० ३।१।१३४। नन्द्रा संयोगादयः ६।१।३। नन्वित्यनुज्ञैष० ८।१।४३। नन्वोर्विभाषा ३।२।१२१। न पदान्तद्विवं० १।१।५८। न पदान्ताद्वोर० ८।४।४२। नपरे नः ८।३।२७। न पादम्याङ्य १।३'।८९।

नपुंसकमनपुंसके १।२।६९। नपुंसकस्य झलचः ७।१।७२। नपुंसकाच्च ७।१।१९। नपुंसकादन्यत ५।४।१०९। नंपुसके भावे ३।३।११४। न पूजनात् ५।४।६९। न प्राच्यभर्गा० ४।१।१७८। न बहुव्रीहौ १।१।२९। न भकुर्छुराम् ८।२।७९। न भाभूपूकमि० ८।४।३४। न भूताधिकसं० ६।२।९१। न भूवाक्वि० ६।२।१९। न भूस्धियोः ६।४।८५। न भ्राण्नपात्र० ६।३।७५। नमः स्वस्तिस्वा० २।३।१६। न मपूर्वोऽपत्ये० ६।४।१७०। नमस्पुरसोर्गत्योः ८।३।४०। न माङ्यागे ६।४।७४। नमिकम्पिसम्य० ३।२।१६७। न मुने ८।२।३। नमोवरिवश्चित्र० ३।१।१९। न यः ३।२।१५२। न यदि ३।२।११३। न यद्यनाकाङ्क्षे ३।४।२३। न यासयोः ७।३।४५। न य्वाभ्यां पदा० ७।३।३। न रपरसृपिसृ० ८।३।११०। न रुधः ३।१।६४। नरे संज्ञायाम् ६।३।१२९। न लिङि ७।२।३९।

न लुट् ८।१।२९। नलुमताङ्गस्य १।१।६३। न लोकाव्यय० २।३।६९। नलोपः प्रातिपदि० ८।२।७। नलोपः सुप्स्वर० ८।२।२। नलोपो नञः ६।३।७३। न ल्यपि ६।४।६९। न वशः ६।१।२०। न विभक्तौ तुस्माः १।३।४। नवृद्ध्यश्चतुर्भ्यः ७।२।५९। न वेति विभाषा १।१।४४। न व्यो लिटि ६।१।४६। न शब्दश्लोक० ३।२।२३। नशसददवादि० ६।४।१२६। नशेः षान्तस्य ८।४।३६। नशेर्वा ८।२।६३। **刊組 2131301** नश्च धातुस्था० ८।४।२७। नश्चापदान्तस्य ८।३।२४। नश्छव्यप्रशान् ८।३।७। न षट्स्वस्नादिभ्यः ४।१।१०। न संयोगाद्वम० ६।४।१३७। न संख्यादेः ५।४।८९। न संज्ञायाम् ५।४।१५५। नसत्तनिषत्तानु० ८।२।६१। न संप्रसारणे सं० ६।१।३७। न सामि वचने ५।४।५। न सुदुभ्यों केव० ७।१।६८। न सुब्रह्मण्यायां १।२।३७। नस्तद्धिते ६।४।१४४।

नह प्रत्यारम्भे ८।१।३१। न हास्तिनफ० ६।२।१०१। नहिवृतिवृषि० ६।३।११६। नहो धः ८।२।३४। नाग्लोपिशास्वृ० ७।४।२। नाचार्यराजर्त्वि० ६।२।१३३। नाज्झलौ १।१।१०। नाञ्चेः पूजायाम् ६।४।३०। नाडीतन्त्र्योः ५।४।१५९। नाडीमुष्ट्योश्च ३।२।३०। नातः परस्य ७।३।२७। नादिचि ६।१।१०४। नादिन्याक्रोशे ८।४।४८। नाद्धस्य ८।२।१७। नाधार्थप्रत्यये ३।४।६२। नानद्यतनवत् ३।३।१३५। नानोर्ज्ञः १।३।५८। नान्तादसंख्या० ५।२।४९। नाभ्यस्तस्याचि० ७।३।८७। नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८। नामन्त्रिते समा० ८।१।७३। नामन्यतरस्याम् ६।१।१७७। नामि ६।४।३। नाम्न्यादिशि० ३।४।५८। नाम्रेडितस्या० ६।१।९९। नावो द्विगोः ५।४।९९। नाव्ययदिक्० ६।२।१६८। नाव्ययीभावाद् २।४।८३। नासिकास्त० ३।२।२९। नासिकोदरौ० ४।१।५५।

निकटे वसति ४।४।।७३। निगरणचलना० १।३।८७। निगृह्यानुयोगे च ८।२।९४। निघो निमितम् ३।३।८७। नित्यं करोतेः ६।४।१०८। नित्यं कौटिल्ये ३।१।२३। नित्यं क्रीडाजी० २।२।१७। नित्यं ङितः ३।४।९९। नित्यं छन्दिस ४।१।४६। नित्यं छन्दिस ७।४।८। नित्यं पणः परि० ३ । ३ । ६ ६ । नित्यं मन्त्रे ६।१।२१०। नित्यं वृद्धशरा० ४।३।१४४। नित्यं शतादिमा० ५।२।५७। नित्यं संज्ञाछन्द ४।१।२९। नित्यं सपत्न्या० ४।१।३५। नित्यं समासे० ८।३।४५। नित्यं स्मयतेः ६।१।५७। नित्यं हस्ते पा० १।४।७७। नित्यमसिच्य० ५।४।१२२। नित्यवीप्सयोः ८।१।४। निनदीभ्यां ८।३।८९। निन्दहिंसिक्ल० ३।२।१४६। निपात एकाजनाङ् १।१।१४। निपातस्य च ६।३।१३६। निपातैर्यद्यदिह० ८।१।३०। निपानमाहावः ३।३।७४। निमूलसमूलयोः ३।४।३४। निरः कुषः ७।२।४६। निरभ्योः पूल्वोः ३।३।२८।

निरुदकादीनि ६।२।१८४। निर्वाणोऽवाते ८।२।५०। निर्वृत्तेऽक्षद्यूता० ४।४।१९। निवाते वातत्राणे ६।२।८। निवासचितिशरी० ३।३।४१। निव्यभिभ्यो० ८।३।११९। निशाप्रदोषाभ्यां ४।३।१४। निष्कुलात्रिष्को० ५ । ४ । ६ २ । निष्ठा २।२।३६। निष्ठा ३।२।१०२। निष्ठा च द्व्यज् ६।१।२०५। निष्ठायां सेटि ६।४।५२। निष्ठायामण्यदर्थे ६।४।६०। निष्ठा शीङ्स्वि० १।२।२९। निष्ठोपमानाद० ६।२।१६९। निष्ठोपसर्गपूर्व० ६।२।११०। निष्प्रवाणिश्च ५।४।१६०। निसमुपविभ्यो ० १।३।३०। निसस्तपताव० ८।३।१०२। नीग्बञ्चस्रंसुः ७।४।८४। नीचैरनुदात्तः १।२।३०। नीतौ च तद्युक्तात् ५।३।७७। नुगतोऽननासि० ७।४।८५। नुदविदोन्दत्रा० ८।२।५६। नुम्विसर्जनीय० ८।३।५८। नृ च ६।४।६। न चान्यतर० ६।१।१८४। नृन्पे ८।३।१०। नेटि ७।२।४। नेट्यलिटि रधेः ७।१।६२।

नेड्विश कृति ७।२।८। नेतराच्छन्दिस ७।१।२६। नेदमदसोरकोः ७।१।११। नेन्द्रस्य परस्य ७।३।२२। नेन्सिद्धबध्नाति० ६।३।१९। नेयङुवङ्स्थाना० १।४।४। नेरनिधाने ६।२।१९२। नेर्गदनदपंतपद० ८।४।१७। नेर्बिडज्बिरीस० ५।२।३२। नेर्विशः १।३।१७। नोङ् धात्वोः ६।१।१७५। नोत्तरपदेऽनु० ६।२।१४२। नोत्वद्वर्ध्रबि० ४।३।१५१। नोदात्तस्वरितो० ८।४।६७। नोदात्तोपदेश० ७।३।३४। नोनयतिध्वनय० ३।१।५१। नोपधात्थाफा० १।२।२३। नोपधायाः ६।४।७। नौ गदनदपठस्वनः ३।३।६४। नौ ण च ३।३।६०। नौद्भ्यचछन् ४।४।७। नौवयोधर्मविष० ४।४।९१। नौ वृ धान्ये ३।३।४८। न्यग्रोधस्य च ७।३।५। न्यङ्क्वादीनां च ७।३।५३। न्यधी च ६।२।५३। पक्षात्तिः ५।२।२५। पक्षिमत्स्यमृगा० ४।४।३५। पङ्क्तिविंशति० ५।१।५९।

पङ्गोश्श ४।१।६८। पचो वः ८।२।५२। पञ्चदशतौ वर्गे ५।१।६०। पञ्चमी भयेन २।१।३७। पञ्चमी विभक्ते २।३।४२। पञ्चम्यपाङ्परिभिः २।३।१०। पञ्चम्याः अत् ७।१।३१। पञ्चम्याः पराव० ८।३।५१। पञ्चम्याः स्तोका० ६।३।२। पञ्चम्यामजातौ ३।२।९८। पञ्चम्यास्तसिल् ५।३।७। पणपादमाषशता० ५।१।३४। पतः पुम् ७।४।१९। पतिः समास एव १।४।८। पत्यन्तपुरोहि० ५।१।१२८। पत्यावैश्वर्ये ६।२।१८। पत्युनी यज्ञसं० ४।१।३३। पत्रपूर्वादञ् ४।३।१२२। पत्राध्त्रर्युपरि० ४।३।२९। पथः ष्कन् ५।१।७५। पथि च छन्दसि ६।३।१०८। पथिमथोः सर्व० ६।१।१९९। पथिमथ्यृभुक्षा० ७।१।८५। पथो विभाषा ५।४।७२। पथ्यतिथिवस० ४।४।१०४। पदमस्मिन्दृश्यम् ४।४।८७। पदरुजविशस्पृ० ३।३।१६। पदव्यवायेऽपि ८।४।३८। पदस्य ८।१।१६। पदात् ८।१।१७।

पदान्तस्य ८।४।३७। पदान्तस्यान्यतर० ७।३।९। पदान्ताद्वा ६।१।७६। पदास्वैरिबा० ३।१।११९। पदेऽपदेशे ६।२।७। पदोत्तरपदं गृहणाति ४।४।३९। पदत्रोमासह० ६।१।६३। पद्यत्यतदर्थे ६।३।५३। पन्थो ण नित्यम् ५।१।७६। परः सन्निकर्षः १।४।१०९। परविल्ल्झं द्वन्द्व० २।४।२६। परश्च ३।१।२। परश्रधाठुञ्च ४।४।५८। परस्मिन्विभाषा ३।३।१३८। परस्मैपदानां ३।४।८२। परस्य च ६।३।८। पराजेरसोढः १।४।२६। परादिश्छन्दिस ६।२।१९९। परावनुपात्यय ३।३।३८। परावरयोगे च ३।४।२०। परावराधमोत्तम० ४।३।५। परिक्रयणे संप्र० १।४।४४। परिक्लिश्यमाने ३।४।५५। परिरवाया ढञ् ५।१।१७। परनिविभ्यः ८।३।७०। परिन्योर्नीणोर्द्यू० ३।३।३७। परिपन्थं च तिष्ठति ४।४।३६। परिप्रत्युपापा० ६।२।३३। परिमाणाख्यायां ३।३।२०। परिमाणान्तस्या० ७।३।१७।

परिमाणे पचः ३।२।३३। परिमुखं च ४।४।२९। परिवृतो स्थः ४।२।१०। परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८। परिषदो ण्यः ४।४।४४। परिषदो ण्यः ४।४।१०१। परिष्कन्दः प्राचा० ८।३।७५। परेरभितो भावि० ६।२।१८२। परेर्मृषः १।३।८२। परेर्वर्जने ८।१।५। परेश्च ८।३।७४। परेश्च घाङ्कयोः ८।२।२२। परोक्षे लिट् ३।२।११५। परोवरपरंपर० ५।२।१०। परौ घः ३।३।८४। परौ भुवोऽवज्ञाने ३।३।५५। परौ यज्ञे ३।३।४७। पर्पादिभ्यः छन् ४।४।१०। पर्यभिभ्यां च ५।३।९। पर्याप्तिवचनेष्व० ३।४।६६। पर्यायार्हणोत्प० ३।३।१११। पर्वताच्च ४।२।१४३। पर्श्वादियौधेया० ५।३।११७। पललसूपशाकं ६।२।१२८। पलाशादिभ्यो ४।३।१४१। पश्चपश्चा च ५।३।३३। पश्चात् ५।३।३२। पश्यार्थिश्चाना० ८।१।२५। पाककर्णपर्णपुष्प० ४।१।६४। पाघ्राध्माधेट्० ३।१।१३७।

पाघ्राध्मास्था० ७।३।७८। पाणिघताडघौ ३।२।५५। पाण्डुकम्बला० ४।२।११। पातौ च बहुलम् ८।३।५२। पात्रात्छन् ५।१।४६। पात्राद् घंश्च ५।१।६८। पात्रेसमितादयश्च २।१।४८। पाथोनदीभ्यां ४।४।१११। पादः पत् ६।४।१३०। पादशतस्य ५।४।१। पादस्य पदाज्या० ६।३।५२। पादस्य लोपो० ५।४।१३८। पादार्घाभ्यां च ५।४।२५। पादोऽन्यतर० ४।१।८। पानं देशे ८।४।९। पापं च शिल्पिनि ६।२।६८। पापाणके कुत्सितैः २।१।५४। पाय्यसांनाय्य० ३।१।१२९। पारस्करप्रभृ० ६।१।१५७। पारायणतुराय० ५।१।७२। पाराशर्यशि० ४।३।११०। पारेमध्ये षष्ठ्या० २।१।१८। पार्श्वेनान्विच्छति ५।२।७५। पाशादिभ्यो यः ४।२।४९। पितरामातरा च ६।३।३३। पिता मात्रा १।२।७०। पितुर्यच्च ४।३।७९। पितृव्यमातुल० ४।२।३६। पितृष्वसुश्छण् ४।१।१३२। पिष्टाच्च ४।३।१४६।

पीलाया वा ४।१।११८। पुंयोगादाख्यायाम् ४।१।४८। पुंवत्कर्मधारय० ६।३।४२। पृंसि संज्ञायां ३।३।११८। पुंसोऽसुङ् ७।१।८९। पुगन्तलघपधस्य ७।३।८६। पुच्छभाण्डचीव० ३।१।२०। पुत्रः पुम्भ्यः ६।२।१३२। पुत्राच्छ च ५।१।४०। पुत्रान्तादन्य ४।१।१५९। पुत्रेऽन्यतरस्याम् ६।३।२२। पुमः खय्यम्परे ८।३।६। पुमान्स्रिया १।२।६७। पूरा च परीप्सा० ८।१।४२। प्राणप्रोक्तेषु ४।३।१०५। पुरि लुङ् चास्मे ३।२।१२२। पुरुषात्त्रमाणे० ४।१।२४। पुरे प्राचाम् ६।२।९९। पुरोऽग्रतोऽग्रेषु ३।२।१८। पुरोऽव्ययम् १।४।६७। पुवः संज्ञायाम् ३।२।१८५। पुषादिद्युता० ३।१।५५। पुष्करादिभ्यो ५।२।१३५। पुष्यसिद्ध्यौ ३।१।११६। पूःसर्वयोदीरि० ३।२।४१। पुगाञ्ज्योऽग्रा० ५।३।११२। पूगेष्वन्यतर० ६।२।२८। पूङः क्त्वा च १।२।२२। पूङश्च ७।२।५१। पुड्यजोः शानन् ३।२।१२८।

पूतनात्पूजित० ८।१।६७। पूजायां नान ०८।१।३७। पूतक्रतोरै च ४।१।३६। पूरणगुणसृहि० २।२।११। पूरणाद्धागे ५।३।४८। पूरणार्धाठुन् ५।१।४८। पूर्णाद्विभाषा ५।४।१४९। पूर्वं तु भाषायाम् ८।२।९८। पूर्वकालैकसर्व० २।१।४९। पूर्वत्रासिद्धम् ८।२।१। पूर्वपदात् ८।३।१०६। पूर्वपदात्संज्ञाया० ८।४।३! पूर्वपरावरदक्षि० १।१।३४। पूर्ववत्सनः १।३।६२। पूर्ववदश्ववडवौ २।४।२७। पूर्वसदृशसमो० २।१।३१। पूर्वीदिनिः ५।२।८६। पूर्वादिभ्यो नव० ७।१।१६। पूर्वाधरावराणा० ५।३।३९। पूर्वापरप्रथमचरम० २।१।५८। पूर्वापराधरोत्तर० २।२।१। पूर्वाहणापराहणा० ४।३।२८। पूर्वे कर्तरि ३।२।१९। पूर्वे भूतपूर्वे ६।२।२२। पूर्वैः कृतमिनयौ ४।४।१३३। पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४। पृथग्विनाना० २।२।३२। पृथ्वादिभ्य० ५।१।१२२। पृषोदरादीनि ६।३।१०९। पेषंवासवाहन० ६।३।५८।

पैलादिभ्यश्च २।४।५९। पोटायुवतिस्तो० २।१।६५। पोरदुपधात् ३।१।९८। पौरोडाशपुरो० ४।३।७०। प्यायः पी ६।१।२८। प्रकारवचने जाती० ५।३।६९। प्रकारवचने थाल् ५।३।२३। प्रकारे गुणवचनस्य ८।१।१२। प्रकाशनस्थेया० १।३।२३। प्रकृत्यान्तः० ६।१।११५। प्रकृत्या भगा० ६।२।१३७। प्रकृत्याशिषि ६।३।८३। प्रकृत्यैकाच् ६।३।१६३। प्रकृष्टे ठञ् ५।१।१०८। प्रजने वीयतेः ६।१।५५। प्रजने सर्तेः ३।३।७१। प्रजोरिनिः ३।२।१५६। प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४।३८। प्रज्ञाश्रद्धार्चा० ५।२।१०१। प्रणवष्टेः ८।२।८९। प्रणाय्यो ३।१।१२८। प्रतिः प्रतिनि० १।४।९२। प्रतिकण्ठार्थल० ४।४।४०। प्रतिजनादिभ्यः ४।४।९९। प्रतिनिधिप्रति० २।३।११। प्रतिपथमेति ४।४।४२। प्रतिवन्धि चिर० ६।२।६। प्रतियोगे पञ्चम्याः ५।४।४४। प्रतिश्रवणे च ८।२।९९। प्रतिष्कशश्च ६।१।१५२।

प्रतिस्तब्धनिस्त० ८।३।११४। प्रतेरंश्वादयस्त० ६।२।१९३। प्रतेरुरसः सप्तमी० ५।४।८२। प्रतेश्च ६।१।२५। प्रत्नपूर्वविश्वे० ५।३।१११। प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ३।१।११८। प्रत्यभिवादे० ८।२।८३। प्रत्ययः ३।१।१। प्रत्ययलोपे प्रत्य० १।१।६२। प्रत्ययस्थात्का० ७।३।४४। प्रत्ययस्य लुक् १।१।६१। प्रत्ययोत्तरपद० ७।२।९८। प्रत्याङ्भ्यां १।३।५९। प्रत्याङ्भ्यां १।४।४०। प्रथने वावशब्दे ३।३।३३। प्रथमचरम० १।१।३३। प्रथमयोः पूर्व० ६।१।१०२। प्रथमानिर्दिष्टं १।२।४३। प्रथमायाश्च ७।२।८८। प्रथमोऽचिरोप० ६।२।५६। प्रधानप्रत्ययार्थ० १।२।५६। प्रतिरन्तःशरेक्षु० ८।४।५। प्रभवति ४।३।८३। प्रभौ परिवृद्धः ७।२।२१। प्रमदसंमदौ ३।३।६८। प्रमाणे च ३।४।५१। प्रमाणे द्वयस० ५।२।३७। प्रयच्छति गर्ह्यम् ४।४।३०। प्रयाजानुयाजौ ७।३।६२। प्रयै रोहिष्यै ३।४।१०।

प्रयोजनम् ५।१।१०९। प्रयोज्यनियो० ७।३।६८। प्रवाहणस्य ढे ७।३।२८। प्रवृद्धादीनां च ६।२।१४७। प्रशंसायां रूपम् ५।३।६६। प्रशंसावचनैश्च २।१।६६। प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०। प्रश्ने चासन्न०३।२।११७। प्रछोऽग्रगामिनि ८।३।९२। प्रसम्पोदः पाद० ८।१।६। प्रसंभ्यां जानु० ५।४।१२९। प्रसितोत्सुकाभ्यां २।३।४४। प्रस्कण्वहरिः ६।१।१५३। प्रस्त्योऽन्यतर० ८।२।५४। प्रस्थपुरवहा० ४।२।१२२। प्रस्थेऽवृद्धमक० ६।२।८७। प्रस्थोत्तरपद० ४।२।११०। प्रहरणम् ४।४।५७। प्रहासे च मन्यो० १।४।१०६। प्राक्कडारात् २।१।३। प्राक्क्रीताच्छः ५।१।१। प्राक्सितादङ्० ८।३।६३। प्रागिवात्कः ५।३।७०। प्रागेकादशभ्यो० ५।३।४९। प्राग्घिताद्यत् ४।४।७५। प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१। प्राग्दीव्यतोऽण् ४।१।८३। प्रागीश्वरात्रिपाताः १।४।५६। प्राग्वतेष्ठञ् ५।१।१८। प्राग्वहतेछक् ४।४।१।

प्राचां कटादेः ४।२।१३९। प्राचां क्रीडायाम् ६।२।७४। प्राचां ग्रामनगरा० ७।३।१४। प्राचां नगरान्ते ७१३।२४। प्राचां ष्फतद्धितः ४।१।१७। प्राचामवृद्धा० ४।१।१६०। प्राचामुपादेरड० ५।३।८०। प्राणभृज्जाति० ५।१।१२९। प्राणिरजतादि० ४।३।१५४। प्राणिस्थादातो ५।२।९६। प्रातिपदिकान्त० ८।४।११। प्रातिपदिकार्थ० २।३।४६। प्रादयः १।४।५८। प्रादस्वाङ्गं संज्ञा० ६।२।१८३। प्राद्वहः १।३।८१। प्राध्वं बन्धने १।४।७८। प्राप्तापन्ने च द्विती० २।२।४। प्रायभवः ४।३।३९। प्रावृट्शरत्काला० ६।३।१५। प्रावृष एण्यः ४।३।१७। प्रावृष्ठप् ४।३।२६। प्रियवशे वदः ३।२।३८। प्रियस्थिरस्फि० ६।४।१५७। प्रीतौ च ६।२।१६। प्रसुल्वः सम० ३।१।१४९। प्रे दाज्ञः ३।२।६। प्रे द्रुस्तुस्रवः ३।३।२७। प्रे वणिजाम् ३।३।५२। प्रे लपसृद्रुमथ० ३।२।१४५। प्रे लिप्सायाम् ३।३।४६।

प्रेष्यब्रुवोर्हिवषो २।३।६१।
प्रे स्रोऽयज्ञे ३।३।३२।
प्रेषातिसर्गप्राप्त० ३।३।१६३।
प्रोक्ताल्लुक् ४।२।६४।
प्रोपाभ्यां यूजे० १।३।६४।
प्रोपाभ्यां समर्था० १।३।४२।
प्लक्षादिभ्योऽण् ४।३।१६४।
प्लुतप्रगृह्या० ६।१।१२५।
प्लुतावैच इदुतौ ८।२।१०६।
प्वादीनां हस्वः ७।३।८०।

फिक्फिओरन्य० ४।१।९१।
फणां च सप्ता० ६।४।१२५।
फलेयहिरात्म०ं ३।२।२६।
फले लुक् ४।३।१६३।
फल्गुनीप्रोष्ठ० १।२।६०।
फाण्टांहितिमि० ४।१।१५०।
फेनादिलच्च ५।२।९९।
फेरुळ च ४।१।१४९।

व

फ

बन्धने चषौ ४।४।९६।
बन्धुनि बहुव्रीहौ ६।१।१४।
बन्धे च विभाषा ६।३।१३।
बभूव्याततन्व्य० ७।२।६४।
बहिषि दत्तम् ४।४।११९।
बलादिभ्यो० ५।२।१३६।
बहुगणवतुडति १।१।२३।
बहुपूगगण० ५।२।५२।
बहुपुजाश्छ० ५।४।१२३।

बहुलं छन्दिस २।४।७३। बहुलं छन्दिस २।४।७६। बहुलं छन्दसि३।२।८८। बहुलं छन्दिस ५।२।१२२। बहुलं छन्दिस ६।१।३४। बहुलं छन्दिस ७।१।८। बहुलं छन्दिस ७।१।१०। बहुलं छन्दिस ७।१।१०३। बहुलं छन्दिस ७।३।९७। बहुलं छन्दिस ७।४।७८। बहुलं छन्दस्य० ६।४।७५। बहुलमाभीक्ष्ण्ये ३।२।८१। बहुवचनस्य ८।१।२१। बहुवचने झल्येत् ७।३।१०३। बहुव्रीहाविद० ६।२।१६२। बहुव्रीहेश्चान्तो० ४।१।५२। बहुव्रीहौ प्रकृत्या ६।२।१। बहुव्रीहौ विश्वं ६।२।१०६। बहुव्रीहौ सक्थ्य० ५।४।११३। बहुव्रीहौ संख्ये० ५।४।७३। बहुषु बहुवचनम् १।४।२१। बहोर्नञ्वदुत्तर० ६।२।१७५। बहोर्लोपो भू च० ६।४।१५८। बह्रच इञः २।४।६६। बह्रचः कूपेषु ४।२।७३। बह्वचोऽन्तो० ४।३।६७। बह्नचो मनुष्य० ५।३।७८। बह्नच्यूर्वपदा० ४।४।६४। बह्वन्यतरस्याम् ६।२।३०। बह्वल्पार्थाच्छ० ५।४।४२।

बह्वादिभ्यश्च ४।१।४५। बाष्पोष्मभ्या० ३।१।१६। बाह्वन्तात्संज्ञा० ४।१।६७। बाह्वादिभ्यश्च ४।१।९६। बिभेतेहेंतुभये ६।१।५६। बिल्वकादिभ्य० ६।४।१५३। बिल्वादिभ्यो० ४।३।१३६। बिस्ताच्च ५।१।३१। बुहत्या आच्छा० ५।४।६। बुधयुधनशज० १।३।८६। ब्रह्मणस्त्वः ५।१।१३६। ब्रह्मणो जान० ५।४।१०४। ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु ३।२।८७। ब्रह्महस्तिभ्यां ५।४।७८। ब्राह्मणकोष्णिके ५।२।७१। ब्राह्मणमाणव० ४।२।४२। ब्राह्योऽजातौ ६।४।१७१। ब्रुव ईट् ७।३।९३। ब्रवः पञ्चाना० ३।४।८४। ब्रुवो विचः २।४।५३। ब्रुहिप्रेष्यश्रौष० ८।२।९१।

भक्ताख्यास्त० ६।२।७१।
भक्ताण्णः ४।४।१००।
भक्तादणन्य० ४।४।६८।
भक्तिः ४।३।९५।
भक्ष्येण मिश्री० २।१।३५।
भजो ण्वः ३।२।६२।
भक्जभासमिदो ३।२।१६१।
भक्जेश्च चिणि ६।४।३३।

भय्यप्रवय्ये च ६।१।८३। भर्गात्त्रैगर्ते ४।१।१११। भवतष्ठक्छसौ ४।२।११५। भवतेरः ७।४।७३। भाविष्यति गम्यादयः ३।३।३। भविष्यति मर्यादा ० ३।३।१३६। भवे छन्दसि ४।४।११०। भव्यगेयप्रवचनी० ३।४।६८। भस्रादिभ्यः छन् ४।४।१६। भस्रैषाजाज्ञा० ७।३।४७। भस्य ६।४।१२९। भस्य टेर्लोपः ७।१।८८। भागाद्यच्च ५।१।४९। भावकर्मणोः १।३।१३। भावलक्षणे ३।४।१६। भाववचनाच्च ३।३।११। भावे ३।३।१८। भावे च ४।४।१४४। भावेऽनुपसर्गस्य ३।३।७५। भाषायां सदव० ३।२।१०८। भासनोपसंभा० १।३।४७। भिक्षादिभ्योऽण् ४।२।३८। भिक्षासेनादायेषु ३।२।१७। भित्तं शकलम् ८।२।५९। भिद्योद्ध्यौ नदे ३।१।११५। भियः क्रुक्लुकनौ ३।२।१७४। भियोऽन्यतर० ६।४।११५। भियो हेतुभये ७।३।४०। भीत्रार्थानां भयहेतु १।४।२५। भीमादयोऽपा० ३।४।७४।

भीरोः स्थानम् ८।३।८१। भीस्म्योर्हेतुभये १।३।६८। भीह्रीभृहुमद० ६।१।१९२। भीह्रीभृहुवां ३।१।३९। भुजन्युब्जौ ७।३।६१। भुजोऽनवने १।३।६६। भुवः प्रभवः १।४।३१। भुव संज्ञान्तः ३।२।१७९। भुवश्च ३।२।१३८। भुवश्च ४।१।४७। भुवश्च महा० ८।२।७१। भुवो भावे ३।१।१०७। भुवो वुग्लुङ्० ६।४।८८। भूतपूर्वे चरट् ५।३।५३। भूते ३।२।८४। भूते च ३।३।१४०। भूतेऽपि दृश्यन्ते ३।३।२। भूवादयो धातवः १।३।१। भूषणेऽलम् १।४।६४। भूसुवोस्तिङि ७।३।८८। भृञामित् ७।४।७६। भृञोऽसंज्ञायाम् ३।१।११२। भृशादिभ्यो ३।१।१२। भोज्यं भक्ष्ये ७।३।६९। भोभगोअघो० ८।३।१७। भौरिक्याद्यैषु० ४।२।५४। भ्यसो भ्यम् ७।१।३०। भ्रस्जो रोपध० ६।४।४७। भ्राजभासधु० ३।२।१७७। श्राजभासभाष० ७।४।३। भ्रातरि च ४।१।१६४।

भ्रातुर्यच्य ४।१।१४४। भ्रातृपुत्रौ स्वसृ० १।२।६८। भ्रुवो वुक्च ४।१।१२५। म

मघवा बहुलम् ६।४।१२८। मड्डुकझर्झराद० ४।४।५६। मतजनहलात्० ४।४।९७। मतिबुद्धिपूजा० ३।२।१८८। मतुवसो रु संबुद्धौ ८।३।१। मतोः पूर्व० ६।१।२१९। मतोश्च बह्वजङ्गात् ४।२।७२। मतौ च ४।४।१३६। मतौ छः सूक्त ५।२।५९। मतौ बह्वचो० ६।३।११९। मत्वर्थे मास० ४।४।१२८। मदोऽनुपसर्गे ३।३।६७। मद्रवृज्योः कन् ४।२।१३१। मद्रात्परिवापणे ५।४।६७। मद्रेभ्योऽञ् ४।२।१०८। मधुबभ्र्वोर्ब्राह्म० ४।१।१०६। मधोः ४।४।१३९। मधोर्ज च ४।४।१२९। मध्याद् गुरौ ६।३।११। मध्यान्मः ४।३।८। मध्ये पदे निवचने १।४।७६। मध्वादिभ्यश्च ४।२।८६। मनः ३।२।८२। मनः ४।१।११। मनसः संज्ञायाम् ६।३।४। मनुष्यतत्स्थ० ४।२।१३४।

मनोरौ वा ४।१।३८। मनोर्जाताव० ४।१।१६१। मन्कितन्व्याख्या० ६।२।१५१। मन्त्रे घसहर० २।४।८०। मन्त्रे वृषेषपच० ३।३।९६। मन्त्रे श्वेतवहो० ३।२।७१। मन्त्रेष्वाङ्यादे० ६।४।१४१। मन्त्रे सोमा० ६।३।१३१। मन्थौदनसक्तृ० ६।३।६०। मन्यकर्मण्यना० २।३।१७। मपर्यन्तस्य ७।२।९१। मय उञो वो वा ८।३।३३। मयट् च ४।३।८२। मयड्वैतयो० ४।३।१४३। मयतेरिदन्य० ६।४।७०। मयूरव्यंसकाद० २।१।७२। मये च ४।४।१३८। मस्करमस्क० ६।१।१५४। मस्जिनशोईलि ७।१।६०। महाकुलाद० ४।१।१४१। महान्त्रीह्मप० ६।२।३८। महाराजप्रोष्ठ० ४।२।३५। महाराजाडुञ् ४।३।९७। महेन्द्राद्घाणौ च ४।२।२। माङि लुङ् ३।३।१७५। माणवचरकाभ्यां ५।१।११। मातरपितरा० ६।३।३२। मातुःपितुर्भ्याम० ८।३।८५। मात्रुत्संख्या० ४।१।११५। मातृपितृभ्यां ८।३।८४।

मातृष्वसुश्च ४।१।१३४। मात्रोपज्ञोपक्रम० ६।२।१४। माथोत्तरपद० ४।४।३७। मादुपधायाश्च ८।२।९। मानपश्चङ्गयोः ५।३।५१। माने वयः ४।३।१६२। मान्बधदान्शान० ३।१।६। मायायामण् ४।४।१२४। मालादीनां च ६।२।८८। मासाद्वयसि ५।१।८१। मितनखे च ३।२।३४। मितां ह्रस्वः ६।४।९२। मित्रे चर्षौ ६।३।१३०। मिथ्योपपदा० १।३।७१। मिदचोऽन्त्या० १।१।४७। मिदेर्गुणः ७।३।८२। मिश्रं चानुपसर्ग० ६।२।१५४। मीनातिमिनो० ६।१।५०। मीनातेर्निगमे ७।३।८१। मुखं स्वाङ्गम् ६।२।१६७। मुखनासिकावच० १।१।८। मुचोऽकर्मकस्य ७।४।५७। मुण्डमिश्रश्ल० ४।४।२५। मूर्ती घनः ३।३।७७। मूलमस्याबर्हि ४।४।८८। मृजेर्विभाषा ३।१।११३। मृजेर्वृद्धिः ७।२।११४1 मृडमृदग्ध० १।२।७। मृदस्तिकन् ५।४।३९।

मृषस्तिति० १।२।२०।
मेघर्तिभयेषु कृञः ३।२।४३।
मेर्निः ३।४।८९।
मोऽनुस्वारः ८।३।२३।
मो नो धातोः ८।२।६४।
मो राजि समः० ८।३।२५।
म्रियतेर्लुङ्लि० १।३।६१।
म्वोश्च ८।२।६५।

य

यः सौ ७।२।११०। यङ्श्चाप् ४।१।७४। यङि च ७।४।३०। यङोऽचि च २।४।७४। यङो वा ७।३।९४। यचि भम् १।४।१८। यच्चयत्रयोः ३।३।१४८। यजजपदशां यङः ३।२।१६६। यजध्वैनमिति च ७।१।४३। यजयाचयत० ३।३।९०। याजयाचरुचप्रव० ७।३।६६। यजुष्युरः ६।१।११७। यजुष्येकेषाम् ८।३।१०४। यजेश्च करणे २।३।६३। यज्ञकर्मण्यजप १।२।३४। यज्ञत्विग्भ्यां ५।१।७१। यज्ञे समि स्तुवः ३।३।३१। यञञोश्च २।४।६४। यञश्च ४।१।१६। यञिञोश्च ४।१।१०१। यतश्च निर्धारणम् २।३।४१।

यतोऽनावः ६।१।२१३। यत्तदेतेभ्यः परि० ५।१।३९। यथातथयथापुर० ७।३।३१। यथातथयोरसू० ३।४।२८। यथामुखसंमु० ५।२।६। यथाविध्यन्० ३।४।४। यथासंख्यमनु० १।३।१०। यथासादृश्ये २।१।७। यथास्वे यथा ८।१।१४। यद्धितुपरं छन्दिस ८।१।५६। यद्वृत्तात्रित्यम् ८।१।६६। यमः समुपनिविषु ३।३।६३। यमरमनमातां ७।२।७३। यमो गन्धने १।२।१५। ययतोश्चातदर्थे ६।२।१५६। यरोऽनुनासिकेः ८।४।४५। यवांयवकषष्टिका० ५।२।३। यश्च यङः ३।२।१७६। यसोऽनुपसर्गात् ३।१।७१। यस्कादिभ्यो गोत्रे २।४।६३। यस्मात्प्रत्ययवि० १।४।१३। यस्मादिधिकं यस्य २।३।९। यस्य च भावेन २।३।३७। यस्य चायामः २।१।१६। यस्य विभाषा ७।२।१५। यस्य हलः ६।४।४९। यस्येति च ६।४।१४८। याजकादिभिश्च २।२।९। याज्यान्तः ८।२।९०। याडापः ७।३।११३।

याप्ये पाशप् ५।३।४७। यावति विन्द ३।४।३०। यावत्पुरानिपात० ३।३।४। यावदवधारणे २।१।८। यावद्यथाभ्याम् ८।१।३६। यावादिभ्यः कन् ५।४।२९। यासुट् परस्मै० ३।४।१०३। यीवर्णयोदींधीवे० ७।४।५३। युक्तारोह्यादयश्च ६।२।८१। युक्ते च ६।२।६६। युग्यं च पत्रे ३।१।१२१। यजेरसमासे ७।१।७१। युप्लुवोर्दीर्घ० ६।४।५८। युवा खलतिप० २।१।६७। युवाल्पयोः कन् ५।३।६४। युवावौ द्विव ७।२।९२। युवोरनाकौ ७।१।१। युष्पत्ततक्षु ८।३।१०३। युष्पदम्मदोः ८।१।२०। युष्पदस्पदोरना० ७।२।८६। युष्पदस्मदोरन्य० ४।३।१। युष्पदस्पदोर्ङसि ६।१।२११। युष्पदस्मद्भ्यां ७।१।२७। युष्पद्यपपदे स० १।४।१०५। युनस्तिः ४।१।७७। यूनि लुक् ४।१।९०। यूयवयौ जिस ७।२।९३। युस्त्र्याख्यौ नदी १।४।३। ये च ६।४।१०९। ये च तद्धिते ६।१।६१। ये चाभावकर्मणोः ६।४।१६८। येन विधिस्तदन्त० १।१।७२। येनाङ्गविकारः २।३।२०। ये यज्ञकर्मणि ८।२।८८। ये विभाषा ६।४।४३। येषां च विरोधः २।४।९। क्षं १७

योगप्रमाणे च १।२।५५। योगाद्यच्च ५।१।१०२। योऽचि ७।२।८९। योजनं गच्छति ५।१।७४। योपधाद्गुरू० ५।१।१३२। र ऋतो हलादे० ६।४।१६१। रक्ते ५।४।३२। रक्षति ४।४।३३। रक्षोयातूनां ह० ४।४।१२१। रङ्कोरमनुष्ये ४।२।१००। रजःकृष्यासु ५।२।११२। रञ्जेश्च ६।४।२६। रथवधयोश्च ६।३।१०२। रथाद्यत् ४।३।१२१। रदाभ्यां निष्ठातो ८।२।४२। रधादिभ्यश्च ७।२।४५। रधिजभोरचि ७।१।६१। रभेरशब्लिटोः ७।१।६३। रलो व्युपधाद्ध० १।२।२६। रश्मौ च ३।३।५३। रषाभ्यां नो णः ८।४।१। रसादिभ्यश्च ५।२।९५। राजदन्तादिषु २।२।३१। राजनि युधि ३।२।९५। राजन्यबहुवचन० ६।२।३४। राजन्यादिभ्यो ४।२।५३। राजन्वान्सौराज्ये ८।२।१४। राजश्वशुराद्यत् ४।१।१३७। राजसूयसूर्य० ३।१।११४। राजा च ६।२।५९। राजा च प्रशंसा० ६।२।६३। राजानःसखि ५।४। ९१। राज्ञः क च ४।२।१४०। रात्राहाहाः पुं २।४।२९। रात्रेः कृति वि० ६।३।७२।

रात्रेश्वाजसौ ४।१।३१। रात्र्यहःसंवत्स० ५।१।८७। रात्सस्य ८।२।२४। राधीक्ष्योर्यस्य० १।४।३९। राधो हिंसायाम् ६।४।१२३। रायो हलि ७।२।८५। राल्लोपः ६।४।२१। राष्ट्रावारपारा० ४।२।९३। रिक्तें विभाषा ६।१।२०८। रिङ् शयग्लिङ्षु ७।४।२८। रिच ७।४।५१। रीगृद्पधस्य च ७।४।९०। रीङ्तः ७।४।२७। रुमिकौ च लुकि ७।४।९१। रुच्यर्थानां प्रीय० १।४।३३। रुजार्थानां भाव० २।३।५४। रुदविदमुषग्रहि० १।२।८। रुद्श पञ्चभ्यः ७।३।७८। रुदादिभ्यः सार्व० ७।२।७६। रुधादिभ्यः श्नम् ३।१।७८। रुष्यमत्वरसंधु० ७।२।२८। रुहः पोऽन्यतर० ७।३।४३। रूपादाहतप्र० ५।१।१२०। रेवतीजगती ४।४।१२२। रेवत्यादिभ्य० ४।१।१४६। रैवतिकादिभ्य० ४।३।१३१। रोः सुपि ८।३।१६। रोगाख्यायां ३।३।१०८। रोगाच्चापनयने ५।४।४९। रोणी ४।२।७८। रोपधेतोः प्राचां ४।२।१२३। रो रि ८।३।१४। रोऽस्पि ८।२।६९। वींरुपधायाः ८।२।७६। of लः कर्मणि च है।४।६९।

लः परस्मैपदम् १।४।९९। लक्षणहेत्वोः ३।२।१२६। लक्षणे जायाप० ३।२।५२। लक्षणेत्यंभूता० १।४।९०। लक्षणेनाभिप्रती० २।१।१४। लङः शाकटायन० ३।४।१११। लटः शतृशान० ३।२।१२४। लट् समे ३।२।११८। लभेश्च ७।१।६४। लवणाडुञ् ४।४।५२। लवणाल्लुक् ४।४।२४। लशक्वतिद्धते १।३।८। लषपतपदस्था० ३।२।१५४। लस्य ३।४।७७। लाक्षारोचनाडुक् ४।२।२। लिङः सलोपोऽन० ७।२।७९। लिङः सीयुट् ३।४।१०२। लिङ्थें लेट् ३।४।७। लिङाशिषि ३।४।११६। लिङ् च ३।३।१५९। लिङ् चोर्ध्वमौहू० ३।३।९। लिङ् चोर्ध्वमौहू० ३।३।१६४। लिङ्निमित्ते ३।३।१३९। लिङ् यदि ३।३।१६८। लिङ्गाशिष्यङ् ३।१।८६। लिङ्सिवात्म १।२।११। लिङ्सिचोरात्म ७।२।४२। लिटः कानज्वा ३।३।१०६। लिटस्तझयोरेशि० ३।४।८१। लिटि धातोरनभ्या० ६।१।८। लिटि वयो यः ६।१।३८। लिट् च ३।४।११५। लिट्यन्यतरस्याम् २।४।४०। लिट्यभ्यासस्यो० ६।१।१७। लिङ्ग्रङोश्च ६।१।२९। लिति ६।१।१९३।

लिपिसिचिह्य ३।१।५३। लिप्स्यमानसि॰ ३।३।७। लियः संमानन० १।३।७०। लीलोर्नुग्लुकाव० ७।३।३९। लुक्तद्धितलुकि १।२।४९। लुक् स्त्रियाम् ४।१।१०९। लुग्वा दुहदिह ७।३।७३। लुङ् ३।२।११०। लुङि च २।४।४३। लुङ्लङ्लृङ् ६।४।७१। लुङ्सनोर्घस्ल २।४।३७। लुटः प्रथमस्य २।४।८५। लुटि च क्लुपः १।३।९३। लुपसदचरजप० ३।१।२४। लुपि युक्तवद्व्य० १।२।५१। लुप् च ४।३।१६६। लुबविशेषे ४।२।४। लुब्योगाप्रख्या० १।२।५४। लुभो विमोहने ७।२।५४। लुम्मनुष्ये ५।३।९८। लुटः सद्वा ३।३।१४। लुट् शेषे च ३।३।१३। र्लेटोंऽडाटौ ३।४।९४। लोकसर्वलोका ५।१।४४। लोटो लङ्वत् ३।४।८५। लोट् च ३।३।१६२। लोट् च ८।१।५२। लोडर्थलक्षणे च ३।३।८। लोपः पिबतेरी० ७।४।४। लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९। लोपश्चास्यान्य० ६।४।१०७। लोपस्त आत्मने० ७।१।४१। लोपे विभाषा ८।१।४५। लोपो यि ६।४।११८। लोपो व्योर्विल ६।१।६६। लोमादिपामा० ५।२।१००।

लोहितादिडा० ३।१।१३। लोहितान्मणौ ५।४।३०। ल्यपि च ६।१।४१। ल्यपि लघुपूर्वात् ६।४।५६। ल्युट् च ३।३।११५। ल्वादिभ्यः ८।२।४४।

वच उम् ७।४।२०। वचिस्विपयजादी ६।१।१५। वचोऽशब्दसंज्ञा ७।३।६७। वञ्चिल्ञ्यृतश्च १।२।२४। वञ्चेर्गतौ ७।३।६३। वतण्डाच्च ४।१।१०८। वतोरिड् वा ५।१।२३। वचोरिथुक् ५।२।५३। वत्सरान्ताच्छ ५।१।९१। वत्सशालाभि० ४।३।३६। वत्सांसाभ्यां ५।२।९८। वत्सोक्षाश्वर्षभे० ५।३।९१। वदः सुपि क्यप् ३।१।१०६। वदव्रजहलन्तस्या० ७।२।३। वनं समासे ६।१।१७८। वनगियोः संज्ञा० ६।३।११७। वनं पुरगामिश्रका० ८।४।४। वनो र च ४।१।७। वन्दिते भ्रातुः ५।४।१५७। वमोर्वा ८।४।२३। वयसि च ३।२।१०। वयसि दन्तस्य ५।४।१४१। वयसि पूरणात् ५।२।१३०। वयसि प्रथमे ४।१।२०। वयस्यासु मूध्नी ४।४।१२७। वरणादिभ्यश्च ४।२।८२। वर्गान्ताच्च ४।३।६३। वर्गादयश्च ६।२।१३१। वर्चस्केऽवस्करः ६।१।१४८।

वर्णदृढादिभ्यः ५।१।१२३। वर्णादनुदात्तातो० ४।१।३९। वर्णाद् ब्रह्मचा० ५।२।१३४। वर्णे चानित्ये ५।४।३१। वर्णो वर्णेन २।१।६९। वर्णो वर्णेष्वनेते ६।२।३। वर्णी वुक् ४।२।१०३। वर्तमानसामीप्ये ३।३।१३१। वर्तमाने लट् ३।२।१२३। वर्षप्रमाण ऊलोप० ३।४।३२। वर्षस्याभविष्यति ७।३।१६। वर्षाभ्यछक् ४।३।१८। वर्षाभ्वश्च ६।४।८४। वर्षाल्लुक्च ५।१।८८। वले ६।३।११८। वशं गतः ४।४।८६। वश्चास्यान्यतर० ६।१।३९। वसतिक्षुधोरिट् ७।२।५२। वसन्ताच्च ४।३।२०। वसन्तादिभ्यष्ठक् ४।२।६३। वसुस्रंसुध्वंस्वन० ८।२।७२। वसोः समूहे च ४।४।१४०। वसोः संप्रसार० ६।४।१३१। वस्तेर्ढञ् ५।३।१०१। वस्नक्रयविक्रया० ४।४।१३। वस्नद्रव्याभ्यां ५।१।५१। वस्वेकाजाद्धसाम् ७।२।६७। वहश्च ३।२।६४। वहाम्रे लिहः '३।२।३२। वहां करणम् ३।१।१०२। वाकिनादीनां ४।१।१५८। वा क्यषः १।३।९०। वाक्यस्य टेः प्लुत० ८।२।८२। वाक्यादेरामन्त्रिः ८।१।८। वा क्रोशदैन्ययोः ६।४।६१। वा गमः १।२।१३।

वा घोषमिश्र० ६।३।५६। वाचंयमपूरं० ६।३।६९। वा चित्तविरागे ६।४।९१। वाचि यमोव्रते ३।२।४०। वाचो ग्मिनिः ५।२।१२४। वाचो व्याहृता० ५।४।३५। वा छन्दसि ३।४।८८। वा छन्दसि ६।१।१०६। वा जाते ६।२।१७१। वा जृभ्रमुत्रसाम् ६।४।१२४। वातातीसारा० ५।२।१२९। वा दान्तशान्त० ७।२।२७। वा द्रहम्हष्णुह० ८।२।३२। वा नपुंसकस्य ७।१।७९। वा निसनिक्षनि० ८।४।३३। वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७९। वान्यस्मिन्स० ४।१।१६५। वान्यस्य संयोगादेः ६।४।६८। वा पदान्तस्य ८।४।५९। वा बहुनां जाति० ५।३।९३। वा भावकरणयोः ८।४।१०। वा भुवनम् ६।२।२०। वा भ्राशभ्लाश० ३।१।७०। वामदेवाङ्क्याङ्क्यौ ४।२।९। वामि १।४।५। वाम्शसोः ६।४।८०। वा यौ २।४।५७। वाय्वृतुपित्रुषसो ४।२।३१। वारणार्थानामो० १।४।२७। वा लिटि २।४।५५। वा ल्यपि ६।४।३८। वावसाने ८।४।५६। वा शरि ८।३।३६। वा शोकष्यञ्रोगेषु ६।३।५१। वा षपूर्वस्य निगमें ६।४।९। वा संज्ञायाम् ५।४।१३३।

वासरूपोऽश्वि० ३।१।९४। वासुदेवार्जुनाभ्यां ४।३।९८। वा सुप्यापिशलेः ६।१।९२। वाह ऊठ् ६।४।१३२। वाहः ४।१।६१। वा ह च छन्दिस ५।३।१३। वाहनमाहितात् ८।४।८। वाहिताग्न्यादिषु २।२।३७। वाहीकग्रामेभ्यश्च ४।२।११७। विंशतिकात्खः ५।१।३२। विंशतित्रिंशद्भ्यां० ५।१।२४। विंशत्यादिभ्य० ५।२।५६। विकर्णकुषीतका० ४।१।१२४। विकर्णशुङ्गच्छ० ४।१।११७। विकुशमिपरिभ्यः ८।३।९६। विचार्यमाणानाम् ८।२।९७। विज इट् १।२।२। विजुपे छन्दिस ३।२।७३। विड्वनोरनुनासि० ६।४।४१। वित्तो भोगप्रत्य० ८।२।५८। विदांकुर्वन्तिवत्य० ३।१।४१। विदिभिदिच्छि० ३।२।१६२। विदूराञ्ज्यः ४।३।८४। विदेः शतुर्वसुः ७।१।३६। विदो लटो वा ३।४।८३। विद्यायोनिसंब० ४।३।७७। विधिनिमन्त्र० ३।३।१६१। विध्यत्यधनुषा ४।४।८३। विध्वरुषोस्तुदः ३।२।३५। विनञ्ज्यां नाना० ५।२।२७। विनयादिभ्यष्ठक् ५।४।३४। विन्दुरिच्छुः ३।२।१६९। विन्मतोर्लुक् ५।३।६५। विपराभ्यों जेः १।३।१९। विपूयविनीयजि० ३।१।११७। विप्रतिषिद्धं चान० २।४।१३।

विप्रतिषेधे परं कार्यम् १।४।२। विप्रसंभ्यो ड्वसं० ३।२।१८०। विभक्तिश्च १।४।१०४। विभाषजों १छ० ६।४।१६२। विभाषा २।१।११। विभाषा कथमि ३।३।१४३। विभाषा कदाकह्यों: ३।३।५। विभाषाऽकर्मकात् १।३।८५। विभाषा कार्षाप० ५।१।२९। विभाषा कुरुयुग ४।२।१३०। विभाषा कृञि १।४।७२। विभाषा कृवृषोः ३।१।१२०। विभाषाख्यान ३।३।११०। विभाषा गमहन० ७।२।६८। विभाषा गुणे २।३।२५। विभाषा ग्रहः ३।१।१४३। विभाषाऽग्रे प्रथम० ३।४।२४। विभाषा घ्राधे २।४।७८। विभाषा ङि रुप्तु० ३।३।५०। विभाषा ङिश्योः ६।४।१३६। विभाषा चत्वारिं० ६।३।४९। विभाषा चिण्ण० ७।१।६९। विभाषा चेः ७।३।५८। विभाषा छन्दसि १।२।३६। विभाषा छन्दसि ६।२।१६४। विभाषा छन्दसि ७।४।४४। विभाषा जसि १।१।३२। विभाषाञ्चेरादिविस्त्र० ५।४।८। विभाषा तिलमा० ५।२।४। विभाषा तृतीया० ७।१।९७। विभाषा तृत्र० ६।२।१६१। विभाषा दिक्स० १।१।२८। विभाषा द्वितीया० ७।३।११५। विभाषा धातौ ३।३।१५५। विभाषा धेट्श्योः ३।१।४९। विभाषाध्यक्षे ६।२।६७।

विभाषापः ६।४।५७। विभाषाः परावरा ५।३।२९। विभाषा परेः ६।१।४४। विभाषा पुरुषे ६।३।१०६। विभाषा पूर्वीहणा० ४।३।२४। विभाषा पृष्टप्रति० ८।२।९३। विभाषा फाल्गु० ४।२।२३। विभाषा बहोधी ५।४।२०। विभाषा भावा० ७।२।१७। विभाषा भाषा ६।१।१८१। विभाषभ्यवपूर्व० ६।१।२६। विभाषा मनुष्ये ४।२।१४४। विभाषा रोगा० ४।३।१३। विभाषा लीयतेः ६।१।५१। विभाषा लुङ्खङोः २।४।५०। विभाषावरस्य ५।३।४१। विभाषा वर्षक्षर० ६।३।१६। विभाषा विप्रलापे १।३।५०। विभाषा विवधात् ४।४।१७। विभाषा वृक्षमृ० २।४।१२। विभाषा वेण्वि० ६।१।२१५। विभाषा वेष्टिचे० ७।४।९६। विभाषा श्यावा० ५।४।११४। विभाषा श्वेः ६।१।३०। विभाषा सपूर्वस्य ४।१।३४। विभाषा समीपे २।४।१६। विभाषासाका० ३।२।११४। विभाषां साति० ५।४।५२। विभाषा सुपो ५।३।६८। विभाषासृजिदृशोः ७।२।६५। विभाषा सेनासु० २।४।२५। विभाषा स्वसृप० ६।३।२४। विभाषा हविरपू० ५।१।४। विभाषितं विशे० ८।१।७४। विभाषितं सोप० द्वाश।५३। विभाषेटः ८।३/७९।

विभाषोत्पुच्छे ६।२।१९६। विभाषोदरे ६।३।८८। विभाषोपपदेन १।३।७७। विभाषोपयमने १।२।१६। विभाषोपसर्गे २।३।५९। विभाषोणों: १।२।३। विभाषोशीनरेषु ४।२।११८। विभाषौषधिवन० ८।४।६। विमुक्तादिभ्योऽण० ५।२।६१। विरामोऽवसानम् १।४।११०। विशाखयोश्च १।२।६२। विशाखाषाढा० ५।१।१००। विशिपतिपदि० ३।४।५६। विशिष्टलिङ्गो नदी० २।४।७। विशेषणं विशेष्ये० २।१।५७। विशेषणानां चा० १।२।५२। विश्वस्य वसुरा० ६।३।१२८। विषयो देशे ४।२।५२। विष्किरः शकुनौ० ६।१।१५०। विष्वग्देवयोश्च ६।३।९२। विसर्जनीयस्य ८।३।३४। विसारिणो मत्स्ये ५।४।१६। विस्पष्टादीनि० ६।२।२४। वीरवीर्यो च ६।२।१२०। वुञ्छण्कठजिलसे० ४।२।८०। वृकज्येष्ठाभ्यां ५।४।४१। वकाट्टेण्यण् ५।३।११५। वृक्षासनयोर्विष्टरः ८।३।९३। वृणोतेराच्छादने ३।३।५४। वृत्तिसर्गतायनेषु १।३।३८। वृद्धस्य च ५।३।६२। वृद्धस्य च पू० ४।१।१६५। वृद्धाच्छः ४।२।११४। वृद्धाट्टक्सौदीरे० ४।१।१४८। वृद्धात्प्राचाम् ४।२।१२०। वृद्धादकेकान्त० ४।२।१४१।

वृद्धिनिमित्तस्य ६ (३।३९। वृद्धिरादैच् १।१।१। वृद्धिरेचि ६।१।८८। वृद्धिर्यस्याचामा० १।४।७३। वृद्धेत्कोसलाजा० ४।१।१७१। वृद्धो यूना तल्लक्ष० १।२।६५। वृद्ध्यः स्यसनोः १।३।९२। वृन्दारकनाग० २।१।६२। वृषाकप्यग्निकु० ४।१।३७। वृषादीनां च ६।१।२०३। वृतोवा ७।२।३८। वेः पादविहरणे १।३।४१। वेः शब्दकर्मणः १।३।३४। वेः शालच्छङ्कटचौ ५।२।२८। वेः स्कन्देरनिष्ठा० ८ । ३ । ७३ । वेः स्कभ्नातेर्नि० ८।३।७७। वेञः ६।१।४०। वेञो वियः २।४।४१। वेतनादिभ्यो ४।४।१२। वेत्तेर्विभाषा ७।१।७। वेरपुक्तस्य ६।१।६७। वेशन्तिहमव० ४।४।११२। वेशोयशआदेर्भ० ४।४।१३१। वेश स्वनो भोजने ८।३।६९। वैतोऽन्यत्र ३।४।९६। वैयाकरणाख्यायां ६।३।७। वैवावेति च ८।१।६४। वोताप्योः ३।३।१४१। वोतो गुणवचनात् ४।१।४४। वोपसर्जनस्य ६।३।८२। वो विधूनने जुक् ७।३।३८। वौ कषलसकत्य० ३।२।१४३। वौ क्षुश्रुवः ३।३।२५। व्यक्तवाचां समु० १।३।४८। व्यञ्जनैरुपसिक्तें ४।४।२६। व्यत्ययो बहुलम् ३।१।८५।

व्यथो लिटि ७।४।६८। व्यधजपोरनुप० ३।३।६१। व्यन्सपत्ने ४।१।१४५। व्यवहिताच्च १ । ४ । ८२ । व्यवहृपणोः सम० २।३।५७। व्यवायिनोऽन्त० ६।२।१६६। व्यश्च ६।१।४३। व्याङ्परिभ्यो १।३।८३। व्याहरति मृगः ४।३।५१। व्युपयोः शेतेः ३।३।३९। व्यष्टादिभ्योऽण् ५।१।९७। व्योर्लघुप्रयत्नतरः ८।३।१८। व्रजयजोर्भावे ३।३।९८। व्रते ३।२।८०। व्रश्चभ्रस्जसृजमृ० ८।२।३६। व्रातच्फञोर० ५।३।११३। व्रातेन जीवति ५।२।२१। व्रीहिशाल्योर्डक् ५।२।२। व्रीहेः पुरोडाशे ४।३।१४८। व्रीह्यादिभ्यश्च ५।२।११६।

श

शकटादण् ४।४।८०।
शकधृषज्ञाग्ला० ३।४।६५।
शिक णमुल्कमुलौ ३।४।१२।
शिक लिङ् च ३।३।१७२।
शिक्तसहोश्च ३।१।९९।
शिक्तयष्ट्योरीकक् ४।४।५९।
शिक्तयष्ट्योरीकक् ४।४।५९।
शिक्तयष्ट्योरीकक् ४।४।५९।
शिक्तयप्ट्योरीकक् ४।३।९२।
शिक्तयप्ट्योर्था० ४।३।९२।
शिक्तयप्ट्योर्था० ५।२।२६।
शिक्तय्यता० ५।२।११९।
शिक्तय्यता० ५।१।२१।
शिक्तय्यता० ५।१।२१।
शिक्तय्यता० ५।१।२१।
शिक्तय्यता० ५।१।२१।
शिक्तय्यता० ५।१।४६।
शिक्तय्यता० ६।१।४६।
शिक्तय्यता० ६।३।४२।

शप्श्यनोर्नित्यम् ७।१।८१। शब्ददर्दुरं करोति ४।४।३४। शब्दवैरकलहा० ३।१।१७। शमामष्टानां दीर्घः ७।३।७४। शमिता यो ६।४।५४। शमित्यष्टाभ्यो ३।२।१४१। शमि धातोः ३।२।१४। शम्याः ष्लञ् ४।३।१४२। शयवासवासि० ६।३।१८। शरद्वच्छुनकद० ४।१।१०२। शरादीनां च ६।३।१२०। शरीरावयवाच्च ४।३।५५। शरीरावयवाद्यत् ५।१।६। शरोऽचि ८।४।४९। शर्करादिभ्योऽण् ५।३।१०७। शकराया वा ४।२।८३। शपरि विसर्जनीयः ८।३।३५। शर्पुवाः खयः ७।४।६१। शल इगुपधादनि० ३।१।४५। शलालुनोऽन्यतर० ४।४।५४। शश्छोऽटि ८।४।६३। शसो न ७।१।२९। शाकलाद्वा ४।३।१२८। शाखादिभ्यो यः ५।३।१०३। शाच्छासाह्वाव्या० ७।३।३७। शाच्छोरन्यतर० ७।४।४१। शाणाद्वा ५।१।३५। शात् ८।४।४४। शारदेऽनार्तवे ६।२।९। शार्ङ्गरवाद्यञो ४।१।७३। शालीनकौपीने ५।२।२०। शास इदङ्हलोः ६।४।३४। शासिवसिघसीनां ८।३।६०। शा ही ६।४।३५। शिखाया वलच् ४।२।८९। शितुक् ८।३।३१।

शितेर्नित्याबह्व० ६।२।१३८। शिलाया ढः ५।३।१०२। शिल्पम् ४।४।५५। शिल्पिन चा० ६।२।७६। शिल्पिनि ष्वुन् ३।१।१४५। शिवशमरिष्टस्य ४।४।१४३। शिवादिभ्योऽण् ४।१।११२। शिशुक्रन्दयम० ४।३।८८। शि सर्वनामस्था० १।१।४२। शीङः सार्वधातु० ७।४।२१। शीड़ो रुट् ७।१।६। शीतोष्णाभ्यां ५।२।७२। शीर्षश्छन्दसि ६।१।६०। शीर्षच्छेदाद्यच्च ५।१।६५। शीलम् ४।४।६१। शुक्राद् घन् ४।२।२६। शुण्डिकादि० ४।३।७६। श्भादिभ्यश्च ४।१।१२३। शुषः कः ८।२।५१। शुष्कचूर्ण्रूक्षेषु ३।४।३५। शुष्कधृष्टी ६।१।२०६। शूद्राणामनिर० २।४।१०। शूर्पादञन्यतर० ५।१।२६। शूलात्पाके ५।४।६५। शूलोखाद्यत् ४।२।१७। शृङ्खलमस्य ५।२।७९। शृङ्गमवस्थायां च ६।२।११५। शृतं पाके ६।१।२७। शृदृप्रां हस्वो वा ७।४।१२। शृवन्द्योरारुः ३।२।१७३। शे १।१।१३। शे मुचादीनाम् ६।१।५९। शेवलसुपरिवि० ५।३।८४। शेश्छन्दिस बहु० ६।१।७०। शेषात्कर्तरि परे० १।३।७८। शेषाद्विभाषा ५।४।१५४।

शेवे ४।२।९२। शेषे प्रथमः १।४।१०८। शेषे ऌडयदौ ३।३।१५१। शेषे लोपः ७।२।९०। शेषे विभाषा ८।१।४१। शेषे विभाषा ८।१।५०। शेषे विभाषाकखा० ८।४।१८। शेषो ध्यसिख १।४।७। शेषो बहुव्रीहिः २।२।२३। शोणात्प्राचाम् ४।१।४३। शौनकादिभ्य० ४।३।१०६। श्नसोरल्लोपः ६।४।१११। श्नात्रलोपः ६।४।२३। श्नाभ्यस्तयो० ६।४।११२। श्येनतिलस्य पाते ६।३।७१। श्योऽस्पर्शे ८।२।४७। श्रज्यावमकन् ६।२।२५। श्रविष्ठाफल्गु० ४।३।३४। श्राणामांसौदना० ४।४।६७। श्राद्धमनेन भुक्त० ५।२।८५। श्राद्धे शरदः ४।३।१२। श्रिणीभुवोऽनु० ३।३।२४। श्रीग्रामण्योश्छ० ३।१।७४। श्रवः शृ च ३।१।७४। श्रृशृण्पृकृव० ६।४।१०२। श्रेण्यादयः कृता० २।१।५९। श्रोत्रियंश्छन्दो० ५।२।८४। श्रयुकः किति ७।४।११। श्लाघहनुङ्स्था० १।४।३४। श्लिष आलिङ्गने ३।१।४६। श्लौ ६।१।१०। श्वगणाडुञ्च ४।४।११। श्वयतेरः ७।४।१८। श्वयुवमघोना० ६।४।१३३। श्वशुरः श्रश्वा १।२।७१। श्वसस्तुट् च ४।३।१५।

श्वसोवसीयः ५।४।८०। श्वादेरिञि ७।३।८। श्वीदितो निष्ठा० ७।२।१४। षः प्रत्ययस्य १।३।६। षटकतिकतिपय० ५।२।५१। षटच् काण्डा० ६।२।१३५। षट्चतुर्भ्यश्च ७।१।५५। षट्त्रिचतुभ्यों० ६।१।१७९। षड्भ्यो लुक् ७।१।२२। षढोः कः सि ८।२।४१। षण्मासाण्णयच्च ५।१।८३। षत्वतुकोरसिद्ध० ६।१।८६। षपूर्वहन्धृत० ६।४।१३५। षष्टिकाः षष्टिरा० ५।१।९०। षष्ट्यादेश्चासंख्या० ५।२।५८। षष्ठाष्ट्रमाभ्यां ज ५।३।५०। षष्ठी २।२।८। षष्ठी चानादरे २।३।३८। षष्ठी प्रत्येनिस ६।२।६०। षष्ठीयुक्तश्छन्दसि १।४।९। षष्ठी शेषे २।३।५०। षष्ठी स्थानेयोगा १।१।४९। षष्ठी हेतुप्रयोगे २।३।२६। षष्ट्यतसर्थ० २।३।३०। षष्ट्या आक्रोशे ६।३।२१। षष्ट्याः पतिपुत्र० ८।३।५३। षठ्या रूप्य च ५।३।५४। षठ्या व्याश्रये ५।४।४८। षात्पदान्तात् ८।४।३५। षिद्रौरादिभ्यश्च ४।१।४१। षिद्धिदादिभ्यो ३।३।१०४। ष्ट्रना ष्ट्रः ८।४।४१। ष्ठिवुक्लमुचमां ७।३।७५। ष्णान्ता षट् १।१।२४। ष्यङः संप्रसार० ६।१।१३।

स स उत्तमस्य ३।४।९८। स एषां ग्रामणीः ५।२।७८। सः स्यार्धधातुके ७।४।४९। सः स्विदिस्वदि० ८।३।६२। संयसश्च ३।१।७२। संयोगादिश्च ६।४।१६६। संयोगादेरातो ८।२।४३। संयोगान्तस्य ८।२।२३। संयोगे गुरु १।४।११। संवत्सराग्रहा० ४।३।५०। संशयमापत्रः ५।१।७३। संसृष्टे ४।४।२२। संस्कृतम् ४।४।३। संस्कृतं भक्षाः ४।२।१६। संहितशफल० ४।१।७०। संहितायाम् ६।१।७२। संहितायाम् ६।३।११४। सक्यं चाक्रां० ६।२।१९८। सख्यशिश्वीति० ४।१।६२। सख्युरसंबुद्धौ ७।१।९२। सख्युर्यः ५।१।१२६। सगर्तिरपितिङ् ८।१।६८। सगर्भसमूथस० ४।४।११४। संकलादिभ्यश्च ४।२।७५। संख्ययाव्ययास २।२।२५। संख्या६।२।३५। सख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२। संख्याया अति० ५।१।२२। संख्याया अवयवे० ५।२।४२। संख्यायाः क्रिया० ५।४।१७। संख्यायाः संवत् ७।३।१५। संख्यायाः संज्ञा० ५।१।५८। संख्यायाः स्तनः ६।२।१६३। संख्याया गुणस्य ५।२।४७। संख्याया विधार्थे ५।३।४२।

संख्यायाश्च गुणा० ५।४।५९। संख्या वंश्येन २।१।१९। संख्याविसाय० ६।३।११०। संख्याऽव्ययादे० ४।१।२६। संख्यासुपूर्वस्य ५।४।१४०। संख्यैकवचना० ५।४।४३। संग्रामे प्रयोजन० ४।२।५६। संघाङ्कलक्षणे० ४।३।१२७। संघे चानौत्तरा० ३।३।४२। संघौद्धौ गणप्र० ३।३।८६। संज्ञापूरण्योश्च ६।३।३८। संज्ञायाम् २।१।४४। संज्ञायाम् ३।३।१०९। संज्ञायाम् ३।४।४२। संज्ञायाम् ४।१।७२। संज्ञायाम् ४।३।११७। संज्ञायाम् ६।२।१५९। संज्ञायाम् ८।२।११। संज्ञायां लला० ४।४।४६। संज्ञायां शरदो० ४।३।२७। संज्ञायां श्रवणा० ४।२।५। संज्ञायां समज० ३।३।९९। संज्ञायां कन् ४।३।१४७। संज्ञायां कन् ५।३।७५। संज्ञायां कन् ५।३।८७। संज्ञायां कन्थोशी० २।४।२०। संज्ञायां गिरि ६।२।९४। संज्ञायां च ५।३।९७। संज्ञायां च ६।२।७७। संज्ञायां जन्या ४।४।८२। संज्ञायां धेनुष्या ४।४।८९। संज्ञायां भृतृवृजि० ३।२।४६। संज्ञायां मन्मा० ५।२।१३७। संज्ञायामना० ६।१।१४६। संज्ञायामुपमा० ६।१।२०४। संज्ञायां मित्रा० ६।२।१६५।

संज्ञोऽन्यतर० २।३।२२। संज्ञौपम्ययोश्च ६।३।११३। सत्यं प्रश्ने ८।१।३२। सत्यादशपथे ५।४।६६। सत्यापपाशरूपवी० ३।१।२५। सत्सृद्विषद्गह० ३।२।६१। सदिरप्रतेः ८।३।६६। सदृशप्रतिरूयोः ६।२।११। सदेः परस्य लिटि ८।३।११८। सद्यः परुत्परार्थैषमः ५।३।२२। सध मादस्थयो० ६।३।९६। सनः क्तिचि लो० ६।४।४५। स नुपुंसकम् २।४।१७। सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२। सनाशंसभिक्ष उः ३।२।१६८। सनिंससनिवांसम् ६।२।६९। सनि प्रहगुहोश्च ७।२।१२। सनि च २।४।४७। सनि मीमाध्र० ७।४।५४। सनीवन्तर्धभ्रस्ज० ७।२।४९। सनोतेरनः ८।३।१०८। सन्धिवेलाद्युतुनक्ष० ४।३।१६। सन्महत्परमोत्त० २।१।६१। सन्यङोः ६।१।९। सन्यतः ७।४।७९। सन्लिटोर्जः ७।३।५७। सन्वल्लघुनिचङ० ७।४।९३। सपत्रनिष्पत्रा० ५।४।६१। स पूर्वाच्च ५।२।८७। सपूर्वायाः प्रथमा० ८।१।२६। सप्तनोऽञ्छन्दसि ५।१।६१। सप्तमीपञ्चम्यौ २।३।७। सप्तमीविशेषणे २।२।३५। सप्तमी शौण्डैः २।१।४०। सप्तमी सिद्धशु० ६।२।३२। सप्तमी हारिणौ ६।२।६५।

सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६। सप्तम्याः पुण्यम् ६।२।१५२। सप्तम्यां चोप० ३।४।४९। सप्तम्यां जनेर्डः ३।२।९७। सप्तम्यास्नल् ५।३।१०। सभायां नपुंसके ६।२।९८। सभाया यः ४।४।१०५। सभा राजामनु २।४।२३। समः क्ष्णुवः १।३।६५। समः प्रतिज्ञाने १।३।५२। समः समि ६।३।९३। समः सुटि ८।३।५। समयस्तदस्य० ५।१।१०४। समयाच्च यापना० ५।४।६०। समर्थः पदविधिः २।१।१। समर्थानां प्रथ० ४।१।८२। समवप्रविभ्यः १।३।२२। समवायान्समवै० ४।४।४३। समवाये च ६।१।१३८। समस्तृतीया० १।३।५४। समांसमा विजा० ५।२।१२। समानकर्तृकयोः ३।४।२१। समानकर्तकेषु ३।३।१५८। समानतीर्थेवासी ४।४।१०७। समानस्य छन्द० ६।३।८४। समानोदरे श० ४।४।१०८। समापनात्स० ५।१।११२। समायाः खः ५।१।८५। समासत्तौ ३।४।५०। समासस्य ६।१।२२३। समासाच्च तद्धि० ५।३।१०६। समासान्ता० ५।४।६८। समासेऽनञ्पूर्वे० ७।१।३७। समाहारः स्वरितः १।२।३१। समि ख्यः ३।२।७। समि मुष्टौ ३।३।३६।

समि यदुदुवः ३।३।२३। समुच्चये सामान्य० ३।४।५। समुदाङ्भ्यो० १।३।७५। समुदोरजः पशुषु ३।३।६९। समुद्राभ्राद् घः ४।४।११८। समूलाकृतजीवे० ३।४।३६। समूहवच्च बहुषु ५।४।२२। समो गम्यृच्छि० १।३।२९। संपरिपूर्वात्ख च ५।१।९२। संपरिष्यां करोतौ ६।१।१३७। संपादिनि ५।१।९९। संपृचानुरुधा० ३।२।१४२। संप्रतिभ्यामना०१।३।४६। संप्रसारणस्य ६।३।१३९। संप्रसारणाच्च ६।१।१०८। संप्रोदश्च कटच् ५।२।२९। संबुद्धौ च ७।३।१०६। संबुद्धौ शाक० १।१।१६। संबोधने च २।३।४७। संबोधने च ३।२।१२५। संभवत्यवहर० ५।१।५२। संभावनेऽलमि० ३।३।१५४। संभूते ४।३।४१। संमाननोत्संजना० १।३।३६। सरूपाणामेकशे० ३।१।५६। सर्तिशास्त्यति० ३।१।५६। सर्वकुलाभ्रकरीषे० ३।२।४२। सर्वङ्गणकातस्त्रें ६।२।९३। सर्वचर्मणः कृतः ५।२।५। सर्वत्र लोहितादि० ४।१।१८। सर्वत्र विभाषा ६।१।१२२। सर्वत्र शाकल्यस्य ८।४।५१। सर्वत्राण् च ४।३।२२। सर्वदेवातातिल् ४।४।१४२। सर्वनामस्थाने ६।४।८। सर्वनाम्नः स्मै। ७।१।१४।

सर्वनाम्नः स्याङ० ७।३।११४। सर्वनाम्नस्तृती० २।३।२७। सर्वपुरुषाभ्यां ५।१।१०। सर्वभूमिपृथि० ५।१।४१। सर्वस्य हे ८।१।१। सर्वस्य सुपि ६।१।१९१। सर्वस्य सोऽन्यत० ५।३।६। सर्वादीनि सर्वना० १।१।२७। सर्वैकान्यिकंय० ५।३।१५। सवाभ्यां वामौ ३।४।९१। सविधुसनीडस० ६।२।२३। ससजुषो रुः ८।२।६६। ससूर्वेति निगमे ७।४।७४। सस्नौ प्रशंसायाम् ५।४।४०। सस्येन परिजातः ५।२।६८। सहनञ्विद्यमान० ४।१।५७। सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९। सह सुपा २।१।४। सहस्य सः संज्ञा० ६।३।७८। सहस्य सिधः ६।३।९५। सहस्रेण संमितौ ४।४।१३५। सहिवहोरोदव० ६।३।११२। सहेः पृतनती० ८।३।१०९। सहेः साढः सः ८।३।५६। सहे च ३।२।९६। साक्षात्प्रभृतीनि १।४।७४। साक्षाद् द्रष्टरि ५।२।९१। साढ्यै साढ्वा ६।३।११३। सात्पदाद्योः ८।३।१११। साधकतमं करणम् १।४।४२। साधुनिपुणाभ्या० २।३।४३। सान्तमहतः संयो० ६।४।१०। साप्तपदीनं सख्यम् ५।२।२२। साम आकम् ७।१।३३। सामन्त्रितम् २।३।४८। सामि २।१।२७।

सायंचिरं प्राहणेप्रगे० ४।३।२३। सार्वधातुकमपित् १।२।४। सार्वधातुकार्धधा० ७।३।८४। सार्वधातुके यक् ३।१।६७। साल्वावयवप्र० ४।१।१७३। साल्वेयगान्धा० ४।१।१६९। सावनडुहः ७।१।८२। सावेकाचस्तृती० ६।१।१६८। सास्मिन्पौर्णमा० ४।२।२१। सिकताशर्करा० ५।२।१०४। सिचि च परस्मैप० ७।२।४०। सिचि वृद्धिः परस्मै० ७।२।१। सिचो यङि ८।३।११२। सिजभ्यस्तवि० ३।४।१०९। सिति च १।४।१६। सिद्धशुष्कपक्व० २।१।४१। सिध्मादिभ्यश्च ५।२।९७। सिध्यतेरपारलौ० ६।१।४९। सिन्धुतक्षशिला० ४।३।९३। सिन्ध्वपकराभ्यां ४।३।३२। सिपि धातो रुर्वा ८।२।७४। सिब्बहलं लेटि ३।१।३४। सिवादिनां वाङ्० ८।३।७१। सुः पूजायाम् १।४।९४। सुकर्मपापमन्त्र० ३।२।८९। सुंखप्रिययोर्हिते ६।२।१५। सुंखप्रियादानुलो० ५।४।६३। सुदादिभ्यः कर्तृ० ३।१।१८। सुखादिभ्यश्च ५।२।१३१। सुञः ८।३।१०७। सुजो यज्ञसंयोगे ३।२।१३२। सुद् कात्पूर्वः ६।१।१३५। सुट् तिथोः ३।४।१०७। सुडनपुंसकस्य १।१।४३। सुधातुरकङ् च ४।१।९७। सुधितवसुधितने० ७।४।४५।

सुनोतेः स्यसनोः ८।३।११७। सुप आत्मनः क्यच् ३।१।८। सुपः १।४।१०३। सुपां सुलुक्पूर्वस० ७।१।३९। सुपि च ७।३।१०२। सुपि स्थः ३।२।४। सुपो धातुप्रातिप० २।४।७१। सुप्तिङन्तं पदम् १।४।१४। सुप्प्रतिना मात्रार्थे २।१।९। सुप्यजातौ णिनि० ३।२।७८। सुप्रातसुश्वसुदि० ५।४।१२०। सुबामन्त्रिते परा० २।१।२। सुयजोर्ङ्वनिप् ३।२।१०३। सुवास्त्वादिभ्यां ४।२।७७। सुविनिदुर्भ्यः सुपि० ८।३।८८। सुषामादिषु च ८।३।९८। सुसर्वार्धाज्जनपद० ७।३।१२। सुहद् दुईदौ ५।४।१५०। सूत्रं प्रतिष्णातम् ८।३।९०। सूत्राच्च कोपधात् ४।२।६५। सूददीपदीक्षश्च ३।२।१५३। सूपमानात् क्तः ६।२।१४५। सूर्यतिष्याग० ६।४।१४९। सृघस्यदः क्मरच् ३।२।१६०। सृजिदृशोर्झल्य० ६।१।५८। सृपितृदोः कसुन् ३।४।१७। सु स्थिरे ३।३।१७। र्सेधतेर्गतौ ८।३।११३। सेनान्तलक्षण० ४।१।१५२। सेनाया वा ४।४।४५। सेर्ह्यपिच्च ३।४।८७। सेऽसिचि कृतचृत० ७।२।५७। सोऽचि लोपे ६।१।१३४। सोढः ८।३।११५। सोदराद्यः ४।४।१,०९। सोऽपदादौ ८।३।३८।

सोममहंति यः ४।४।१३७। सोमाङ्यण् ४।२।३०। सोमे सुञः ३।२।९०। सोमे ह्रॉरतः ७।२।३३। सोरवक्षेपणे ६।२।१९५। सोर्मनसी अलो० ६।२।११७। सोऽस्य निवासः ४।३।८९। सोऽस्यां शवस्नभृ० ५।१।५६। सोऽस्यादिरिति ४।२।५५। सौ च ६।४।१३। स्कोः संयोगाद्यो० ८।२।२९। स्तम्भुस्तुम्भुस्क० ३।१।८२। स्तम्बकर्णयोरमि० ३।२।१३। स्तम्बशकृतोरिन् ३।२।२४। स्तम्बे क च ३।३।८३। स्तम्भुसिवुसहां० ८।३।११६। स्तन्भेः ८।३।६७। स्तुतस्तोभयो० ८।३।१०५। स्तुसुधूञ्ध्यः पर० ७।२।७२। स्तेनाद्यन्नलोपश्च ५।१।१२५। स्तोः श्रुना श्रुः ८।४।४०। स्तोकान्तिकदूरा २।१।३९। स्तौतिण्योरेव ष० ८।३।६१। स्त्यः प्रपूर्वस्य ६।१।२३। स्त्रियाः ६।४।७९। स्त्रियाः पुवंद्धाषि० ६।३।३४। स्त्रियाम् ४।१।३। स्त्रियां संज्ञानाम् ५।४।१४३। स्त्रियां क्तिन् ३।३।९४। स्त्रियां च ७।१।९६। स्त्रियामवन्तिकु० ४।१।१७६। स्त्री पुंवच्च १।२।६६। स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् ४।१।८७। स्तीभ्यो ढक् ४।१।१२०। स्तीषु सोवीरंसा० ४।२।७६। स्थः क च ३।२।७७।

स्थण्डिलाच्छयि० ४।२।१५। स्थागापापचो० ३।३।९५। स्थाध्वोरिच्च १।२।२७। स्थादिष्वभ्यासेन ८।३।६४। स्थनान्तगोशाल० ४।३।३५। स्थानान्ताद्विभा० ५।४।१०। स्थानिवदादेशो० १।१।५६। स्थानेऽन्तरतमः १।१।५०। स्थालीबिलात् ५।१।७०। स्थूलदूरयुवह० ६।४।१५६। स्थूलादिभ्यः प्रका० ५।४।३। स्थे च भाषायाम् ६।३।२०। स्थेशभासिपस० ३।२।१७५। स्नात्व्यादयश्च ७।१।४९। स्नुक्रमोरनात्म० ७।२।२६। र्स्नेहने पिषः ३।४।३८। स्पर्धायामाङः १।३।३१। स्पृशोऽनुदके क्विन् ३।२।५८। स्पृहिगृहिपतिद० ३।२।१५८। स्पृहेरीप्सितः १।४।३६। स्फायः स्फी वि० ६।१।२२। स्फायो वः ७।३।४१। स्फिगपूत वीणा० ६।२।१८७। स्फुरतिस्फुलत्यो० ८।३।७६। स्मिपूङ्रञ्ज्वशां० ७।२।७४। समे लोट् ३।३।१६५। स्मोत्तरे लङ् च ३।३।१६५। स्यतासी लुलृटोः ३।१।३३। स्यदो जवे ६।४।२८। स्यश्छन्दिस बहु० ६।१।१३३। स्यसिच्सीयुट्ता० ६।४।६२। स्रवतिशृणितद्र० ७।४।८१। स्रोतसो वि० ४।४।११३। स्वं रूपं शब्दस्या० १।१।६८। स्वं स्वामिनि ६।२।१७। स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४।

स्वतवान् पायौ ८।३।११। स्वनहसोर्वा ३।३।६२। स्वपादिर्हि० ६।१।१८८। 🎁 स्विपत्रषोर्नीज ३।२।१७२। स्विपस्यमिव्येञां ६।१।१९। स्वपो नन् ३।३।९१। स्वमज्ञातिध० १।१।३५। स्वमोर्नपुंसकात् ७।१।३३। स्वयं क्तेन २।१।२५। स्वरतिसूतिसू० ७।२।४४। स्वरादिनिपात० १।१।३७। स्वरितञितः कर्त्र० १।३।७२। स्वरितमाम्रेडिते ८।२।१०३। स्वरितात्संहिता० १।२।३९। स्वरितेनाधिकारः १।३।११। स्वरितो वानुदात्ते ८।२।६। स्वस्रछः ४।१।१४३। स्वागतादीनां च ७।३।७। स्वाङ्गाच्चेतः ६।३।४०। स्वाङ्गाच्चोपसं ४।१।५४। स्वाङ्गे तस्प्रत्यये ३।४।६१। स्वाङ्गेऽध्रवे ३।४।५४। स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ५।२।६६। स्वादिभ्यः शनु ३।१।७३। स्वादिष्वसर्व० १।४।१७। स्वादुमि णमुल् ३।३।२६। स्वापेश्चङि ६।१।१८। स्वामित्रैश्वर्ये ५।२।१२६। स्वामीश्वराधि० २।३।३९। स्वे पुषः ३।४।४०। स्वौजसमौट्छष्टा० ४।१।२। ह एति ७।४।५२। हनः सिच् १।२।१४। हनश्च वधः ३।३।७६। हनस्त च ३।१।१०८।

हनस्तोऽचिण्णलोः ७।३।३२। हनो वध लिङि २।४।४२। हन्त च ८।१।५४। हन्तेरत्पूर्वस्य ८।४।२२। हन्तेर्जः ६।४।३६। हरतेरनद्यमनेऽच् ३।२।९। हरतेर्दृतिनाययोः ३।२।२५। हरत्युत्सङ्गादिभ्यः ४।४।१५। हरितादिभ्योऽञः ४।१।१००। हरीतक्यादिभ्यश्च ४।३।१६७। हलः ६।४।२। हलः शनः शानज्झौ ३।१।८३। हलदन्तात्सप्त० ६।३।९। हलन्ताच्च १।२।१०। हलन्त्यम् १।३।३। हलश्च ३।३।१२१। हलश्चेजुपधात् ८।४।३१। हलसीराहुक् ४।३।१२४। हलसीराट्टक् ४।४।८१। हलसूकरयोः पु० ३।२।१८३। हलस्तिद्धितस्य ६।४।१५०। हलादिः शेषः ७।४।६०। हिल च ८।२।७७। हिल लोपः ७।२।११३। हिल सर्वेषाम् ८।३।२२। हलोऽनन्तराः स० १।१।७। हलो यमां यमि ८।४।६४। हल्ड्याब्भ्यो दीर्घा० ६।१।६८। हव्येऽन्तः पादम् ३।२।६६। हशश्वतोर्लङ् च ३।२।११६। हशि च ६।१।११४। हश्च व्रीहिका० ३।१।१४८। हस्ताज्जाती ५।२।१३३। हस्तादाने चेर० ३।३।४०। हस्ते वर्तिग्रहोः ३।४।३९। हायनान्तयुवा० ५।१।१३०।

हिंसायां प्रतेश्च ६।१।१४१। हेरचङि ७।३।५६। हितं भक्षाः ४।४।६५। हो ढः ८।२।३१। हिनु मीना ८।४।१५। होत्राभ्यश्छः ५।१।१३५। हिमकाषिहतिषु च ६।३।५४। हिरण्यपरिमाणें ध ६।२।५५। हीने १।४।८६। हीयमानपापयो० ५।४।४७। हुझल्भ्यो हेर्धिः ६।४।१०१। हुश्नुवोः सार्वधा० ६।४।८७। हक्रोरन्यतरस्याम् १।४।५३। हृदयस्य प्रियः ४।४।९५। हृदयस्य हुल्ले० ६।३।५०। हुद्भगसिन्ध्वन्ते पू० ७।३।१९। हवेलोंमसु ७।२।२९। हेति क्षियायाम् ८।१।६०। हेत्मति च ३।१।२६। हेतुमनुष्येभ्यो० ४।३।८१। हेतुहेतुमतोर्लिङ् ३।३।१५६। हेतौ २।३।२३। हेमन्तशिशिराव० २।४।२८। हेमन्ताच्च ४।३।२१। हे, मपरे वा ८।३।२६।

हिंसार्थानां च स० ३।४।४८। हैयङ्गवीनं संज्ञा० ५।२।२३। हि च ८।१।३४। हैहेप्रयोगे हैहयोः ८।२।८५। होहन्तेरिञ्जिषु ७।३।५४। हमयन्तक्षणश्वसंजा० ७।२।५। हस्वः ७।४।५९। हस्वं लघु १।४।१०। हस्वनद्यापो नुट् ७।१।५४। हस्वनुड्भ्यां म० ६।१।१७६। हस्वस्य गुणः ७।३।१०८। हस्वस्य पिति कृ० ६।१।७१। हस्वाच्चन्द्रोत्तर० ६।१।१५१। हस्वातादौ त० ८।३।१०१। हस्वादङ्गात् ८।२।२७। हस्वान्तेऽन्त्या० ६।२।१७४। हस्वे ५।३।८६। हस्वो नपुंसके० १।२।४७। हुह्वरेश्छन्दिसि ७।२।३१। ह्रादो निष्ठायाम् ६।४।९५। ह्नः संप्रसारणम् ६।१।३२। ह्वः संप्रसारणं च ३।३।७२। ह्वावामश्च ३।२।२।



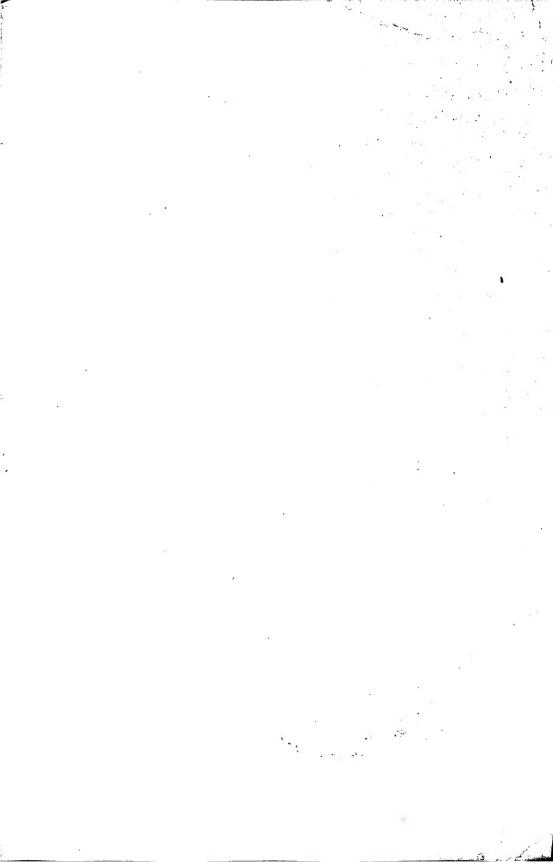

